

NA SANGER SANGER

हमने चिरकालसे परमात्माकी उपासनासे जो फल किया है अर्थात् जगत्मध्यमें जिन समस्त पदार्थीका किया है, एवं जिस प्रकार उपासना द्वारा हमको हुआ है दह सद इस सप्तिष यन्थमें सिवस्तर लिखा है । य्रव्यको दंगला, हिन्दी अङ्गरेजी, इन तीन भाषाओं में मुद्रण क्रानिके लिये बहुसङ्ख्यक रुपया खर्चकर हमने कायिक मुख्य उद्देश्य और मानतिक परिश्रम उठाया है। हमारा मनुष्यको यही है कि मनुष्य देह पाकर प्रत्येक आज्ञा जो कि, वेद शास्त्र पुराणादिमें सविस्तर कर्तव्यपरायण होकर नित्य सुख प्राप्त करने के लिये निर्दिष्ट हुई है उसकी ब्हुत कम छोग कर्तव्यमं छाते हैं। यद्यपि कोई पुरुष देदादिशास्त्रोंमें विहित आज्ञाओं के अनुसार चलै भी तो उसको आयुष्यभरमें भी कठिनतासे आत्मज्ञानका लाभ होसके आजकलके लोगोंके वल, बुद्धि, पराक्रम आदिका विचार करके और ब्राह्मणादि वर्णीको सरलतासे आत्मवोध होनेके लिये भगवान् ओङ्कारकी उपासनासे प्राप्त हुए सरल मार्गसे छव्य आत्मज्ञान हमने इस अन्यमें यथावस्थित छिखा है। हमें आज्ञा है कि इसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य ग्रुद्ध हृदय **श्ं**कुलपको पूर्ण करसकेगा ।

शिष्यने अपने गुरु किसी ऋषिसे किसी समय एक जिज्ञासा की कि "कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सर्विमेदं विज्ञातं भवति'' ? अर्थात् हे भगवन् ! किसके जाननेसे यह सब प्रपञ्च जाना जा सकता है ? ऋषिने उत्तर दिया था

वेदितव्ये इति ह सम यद्वस्यविदो वदन्ति परा चैवापरा च" तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्ववेदः व्याकरणं निरुक्तञ्छन्दो ज्यौतिषमिति, परा यया अथ तद्शर्मिधगम्यते'' अर्थात् ब्रह्मविद् कहगये हैं कि विद्या दो प्रकारकी हैं जिन्हें अवश्य जानना चाहिये विद्या और अपरा विद्या । उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण; निरुक्त, छन्द और ज्या-तिष इसका नाम अपरा वा निकृष्ट विद्या है । और जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म जाना जाय उसको परा अथवा उत्कृष्ट विद्या कहते हैं। इन्ही दो प्रकारकी विद्याओंको भली भांति विचार करके हम ( आत्मा ) ने शरीरत्रययुक्त होकर बाल्यावस्थाके शेष और युवावस्थाके आरम्भमें इस संसारमें वहुत रोज परमात्माका अनुसन्धान अर्थात् परमात्माकी उपासना करके जगत्के बीच समस्त पदार्थ अर्थात् सूर्य, ऊपर बहुत प्रकारके आश्चर्ययुक्त पदार्थ अपनी प्रत्यक्ष करके अत्यन्त आनन्द मग्न होकर मनही मन विचार किया कि वह सब अद्भुत पदार्थ संसारके समस्त मनुष्योंको दर्शन करावेंगे । यह संकल्प स्थिर करके बङ्गश्राषामें कईएक यन्थ (धर्मतत्त्ववारिधि, जीवेर मुक्तितत्त्व, वंगेर मानवचरित्र) प्रणयन करके वंगदेशमें प्रचार किया। एवं भारतवर्षमें अनेक देशदेशान्तर भ्रमण करने लगे और नानाजातीय मनुष्य और नानाप्रकारके सम्प्रदाय (हिन्दु, बौद्ध, यहूदी, ख्रिष्ट, मुसल्मान, जैन, शिख इत्यादि ) को मौखिक उपदेश करने लगे ? परन्तु बहुत परिश्रम करके भी कृतकार्य न हुए। क्योंकि इस भारतवर्षमें मनुष्यगण अधिकांश बहा

चारी गृहस्थ, शानप्रस्थ धर्मावलस्त्री मिले, किन्तु सन्न्यासी तो अतिदुर्लभ होगये। क्योंकि वानप्रस्थ धर्मतक ही पालन जब कठिन होगया तो सन्न्यास आश्रमकी कौन बात। द्धतरां तत्व उपदेश महणकरनेमें अधिकांश मनुष्य असमर्थ हैं। इसवास्ते इस कार्यमें पारदर्शी होकर भी हम सफलमनोर्थ नहीं होसके । पश्चात् विचार किया कि हमारे वेद, वेदान्त शासादि अति कठिन निवन्ध हैं। गृहस्थाश्रममें पण्डित महोदयगण देद्के तत्त्व जाननेमें जब असमर्थ हैं तब साधारण जनोंकी क्या बात । इसी लिये अति सरल भाषामें पंडित महाज्ञयोंकी सहायतासे सप्तर्षिनामक यह यन्य वेदका सार मर्भ अर्थात् ओंकारको किस प्रकार ऋषिगणने प्राप्त किया, एवं इस ओंकारशब्दसे ऋषिगणने किस वस्त्रज्ञान लाभ किया है और परमात्माका इस उत्पत्ति का कारण तथा किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई और निर्दिकलप परमातमाकी इच्छा क्यों कर इसके निर्माणमें उचुक्त:हुई, तीन गुणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, जीवसृष्टि आदि आत्मा और परमात्माका सम्बन्ध, द्वैता-हैत विचंार और मीमांसा, ''तत्त्वमिस'' आदि ब्रह्मवाक्यों। का व्युत्पत्ति, जगत्तत्व ब्रह्मनिरूपण, मानवशरीरत्रयका कार्य पश्चकोश आदिका वर्णन, आत्मा और अनात्माका विचार और मीमांसा, गृहस्थाश्रममें मनुष्योंके विवाहादि, वर्णाश्रम जातिभेद, जीवात्माकी मुक्ति अमुक्तिका विचार, देहके नाश होनेपर आत्माकी अवस्था अर्थात् मुक्त अमुक्तका विचार एवं श्राद्धादिकिकयाका तात्पर्य, दानादिफल, परोपकारके ्शान्ति और अशान्तिका गृहस्थाश्रममें किसको कहते हैं उसकी क्या आवश्यकता है है

वर्णन इत्यादि अर्थात् जीवात्माको निर्विकार जन्मसे मृत्युपर्यन्त जो कुछ कार्यकी आवश्यकता है वह ससस्त अतिसरलभाषामें इस ग्रन्थमें लिखा गया है । स्वर्ग और नरक किसका नाम, मुक्तिका कार्य क्या है ? स्वर्ग ओगादि-का सुख, धातु और रत्नादिकी उत्पत्ति, परमात्माके निर्धण और सगुण होनेका समय, परमात्मा सदा सगुण और सर्वदा निर्गुण है, चारों युगोंकी अवस्था, ओङ्कारका विराट् स्वरूप अर्थात् जगत्की स्वरूपवर्णना इत्यादि बहुत प्रकारसे अति संक्षेपमें इस यन्थमें लिखा गया है। स्वायम्भुव मनु पश्चकर्ता हैं और सप्तऋषि द्वारा प्रश्लोंकी मीमांसा हुई है । एवं जयन्ती दासी प्रश्नकर्त्री और महारानी शतरूपा देवी उन प्रश्नोंकी मीमांसाकत्रीं हैं। इन प्रश्नोत्तरोंके सम्बन्धमें शास्त्रोंके कठिन कठिन मर्गी अर्थात् आध्यात्मिक भावार्थ द्वारा मीमांसा हुई है विज्ञान शास्त्र भी कहीं कहीं चर्चामें आया है। मूल बात यह कि मनुष्यगणोंके दो कार्य हैं। पहला गृहस्थाश्रम दूसरी मुक्ति । इन उभयसम्बन्धी कार्योंके विषयमें इस सप्ति यन्थमें पूर्ण विचार है जो मनुष्य इस यन्थके मर्मोंको जानकर कार्य करेंगे वे सुख स्वच्छन्दतासे संसारयात्रा निर्वाह अन्तमें भयावह इस भवयन्त्रणासे छुटकारा पा सकेंगे।

यन्थकार.

# **ग्रन्थका**रका आशीर्वाद ।

हिन्दुकुलतिलक, धर्मपाण, कुशवंशोद्भव, निर्मल पवित्र गङ्गाजल, राजाधिराज जयपुराधिपति महाराज श्रीमाधव-सिंह बहादुर महोदयको आशीर्वाद करते हैं कि महाराज चिरजीवी होकर इसी प्रकार प्रत्र पौत्रादि क्रमसे निर्विध्न अपना राज्य शासन संरक्षण करके परमानन्दसे उत्तरोत्तर हिन्दुधर्म संरक्षण करते रहें। राजमितिनिधिस्वरूप धर्म माण ख्वाजी श्रील श्रीयुक्त बाला-वक्त रायवहादुर महाशयके साहाय्यसे मेरा यह सप्तिष्मन्थ वक्तला,हिन्दी,अङ्गरेजी भाषाओं में मुद्रित होकर भारतवर्ष और योरुपखण्डमें ह्याविद्या और सनातन धर्मादि प्रचारार्थ प्रस्तुत हुआ;इसल्चि आपको सहर्ष अनेक आशीर्वाद हैं। ईश्वर आपको चिरंजीवी करके इसी प्रकार वंशानुक्रमसे धार्मिक कार्योंमें उद्यति कराते रहें। ॐ तत्सत्।

# भूमिका।

विदित हो कि स्वामी परमहंस इयामाप्रसन्नदेवजी एक वक्के के कि स्वामी एमहंस योगिवचासे आत्मानुभव हारा इस असार संसारके सकल पदार्थोंका तत्त्व जानकर जगत्के माधाजालमें फॅसेहुए गृहस्थ व संन्यासी सर्वसाधारणके लिये परम कृपाके साथ भरतखण्डमें पर्यटन करके अनेक वड़े वड़े योगी महात्माओंके साथ अपने अनुभवकी एकवाक्यता करके वड़े परिश्रमके साथ ''सप्तर्षि'' नामक एक ग्रन्थ सरल हिन्दीभाषामें निर्माण किया है। उसमें आपने अपने प्रत्यक्ष अनुभवको सप्त ऋषियोंका अनुभव कहकर वर्णन किया है।

इसमें निम्नलिखित विषयोंकी मीमांसा है:-

आत्मा और परमात्माका विचार । आत्मा किस समय निर्मुण और किस समय समुण रहता है । परमात्माका इस जगत्को व इस जगत्में वृक्ष छता आदि स्थावर तथा मडुष्य आदि जंमग पदार्थोंको उत्पन्न करनेका उद्देश्य क्या है ? एवं उसने किस प्रकार सृष्टि की । सप्त-ऋषि गणको अपनी खुद्धि शक्ति द्वारा कैसे आत्मज्ञान छाम हुआ तथा प्राणायाम व योगादिसे छन्होंने किस प्रकार युक्तिपूर्वक कार्य किया । गाईस्थ्यधर्ममें रहकर भी मनुष्य किस प्रकार मुक्तिलाभ करसक्ते हैं । ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमोंका मर्म अर्थात्

endinantine and numbre althumitine endinumitine astumitine and manifine and manifine endinantitie endinumitine

जन्मसे मृत्यु पर्यन्त मनुष्यका क्या कर्तव्य है। स्वायंभुव मनुके कठिन कठिन प्रश्नोंको ऋषियोंने किस प्रकार उत्तर देकर समझाया। ज्ञान विज्ञानमें क्या भेद है। उपासना द्वारा मुक्तिलाभ कैसे होसक्ता है। गायत्री त्रिकालसंध्या मन्त्र आदि कैसे बने। वेदका आविर्भाव किस प्रकार हुआ। देवादि सम्बन्धी भक्तियोग कव और किस प्रकार प्रवृत्त हुआ। विवाहादि किस रीतिसे होना उचित है और श्राद्धादि कियाका क्या तात्पर्य है ?

इन सब विषयोंकी इस अन्थमें पूर्णरीत्या विचारपूर्वक मीमांसा की है। इस अन्थके पढ़नेसे क्या क्या लाभ होगा यह वर्णन नहीं किया जासक्ता है, केवल इसको पढ़नेसे और इसके अनुसार आचरण करनेसे मालूम होगा।

इस यन्थके पहिले स्वामीजीने और भी दो यन्थ वङ्गभाषामें लिखे हैं जिनके नाम धर्मतत्त्व वारिधि और जीवेर मुक्तितत्त्व है।

श्रीमन्महाराजाधिराज जयपुराधिपतिः करनल मेजर जन-रल सर श्री १०८ सर्वाई माधर्वासहजी बहादुर जी. सी. एस. आई. जी. सी. आई. ई. जी. सी. ही. ओ.एल्.एल्. डी. जिन्होंने वर्तमान कालमें श्रीगङ्गाजीक सतत प्रवाहकी रक्षा करके, अपने भगीरथवंशमें जन्मको कृतार्थ किया है और देशदेशान्तरमें धर्मपताकाक आरोपण करनेसे जिनकी कीर्ति समस्त भूमण्डलमें फैली हुई है इससे जिनको साक्षात भगीरथ व विष्णुके अवतार भी कहें तो अत्युक्ति न होगी, उनके योग्य तथा धर्मज्ञ प्रतिनिधि रायबहादुर श्रीमान् खवास बालाबक्सजीकी परम उदारताका कहां तक वर्णन किया जासक्ता है जिनके साहाय्यसे यह श्रन्थ हिन्दी, बङ्गला और इङ्गलिश इन तीनों भाषाओंमें पण्डित बद्रीनाथशास्त्री एम. ए. से शुद्ध करवाकर प्रकाशित कियाग्या है। यदि श्रीमान् राय बहादुर खवासजी साहबकी सहायता न होती तो और

किसीसे इस अन्यका प्रचार होना असंभव था और तब स्वामीजीने देशादिपर्यटन करके अतिपरिश्रमके साथ जा जो अपूर्व वस्तुएँ संग्रह की थीं दे सब व्यर्थ ही रहतीं और स्वा-मीजीका मनोरथ भी जैसा कि किसीने कहा है ''उत्पद्धन्ते दिलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः '' इसीका उदाहरण होता।

इस उदारताके लिये श्रीमान्को स्वामीजी अपने अन्तःकरणसे असंख्य व परम आशिष देते हैं और में भी अपने
अन्तः करणसे आशीर्वादके साथ अनेक धन्यवाद देता हूं
और प्रार्थना करताहूं कि परमेश्वर श्रीमान् महाराजा साहेनको
आप सहित सुख संपत्ति पुत्र कलत्रादि ऐश्वर्यके साथ चिरायु
करें और आपके हाथसे सदा इसी तरह धर्म सम्बन्धी परोपकार होते रहें।

इस अवसर पर परमयोग्य मुन्शी जगन्नाथप्रसादजी नाजिस और वकील मथुराप्रसादजी सकसेनाने जो स्वामीजीके साथ सहानुभूतिका परिचय दिया है वह भी भूलने योग्य नहीं है। और इस यन्थको पण्डित हरिहरजी मथुरानिवासीने सर्व साधारणके लाभार्थ गुद्ध करके मनोनीत किया है अतः इनका भी धन्यवाद करताहं। प्रकाशक,

श्रीवामनदेव वन्द्योपाध्याय,-जयपुरं.

Dated the Forteenth of July 1915

Jaipur City

(Rajputana).

( उर्दूका तर्जुमा ) ता० १४ जौलाई सन् १९१५ को लिखकर खवासजी साहबके ख़िदमतमेंगया फक्त. खाकसार गोरधननाथरामी जयपुर-सिटी.

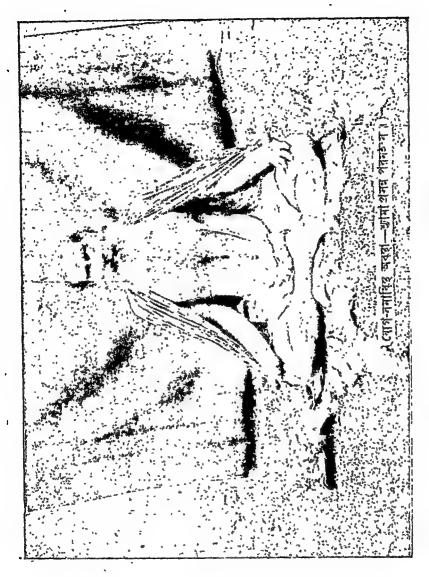

# परमहंस र्यामाप्रसन्न देवजी.



श्रीमहाराजाधिराज सवाई सर माधवसिंह बहादुर जी. सी. एस. आइ., जी. सी. आइ ई., जी. सी. व्ही. ओ., एल.एल. डी.—जयपुर नरेश.



THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

श्रीयुत रायबहादुर बालाबक्सजी खवास जयपुर.

### ॥ ॲतत्यत्पर्मात्मने नमः॥

ひと てんてん かる ない ちなかい ない かかい かかいななな



# अथ समिषिग्रन्थप्रारम्भः।

## आत्मा और परमात्माका विचार।

त्मा और परमात्मा एक ही पदार्थ है जैसा समुद्रका खारा पानी, खृत्तिका, वाळू, पत्थर आदि अग्नि पवन और सूर्यके तेर्ज द्वारा संशोधित होकर पट्टितके ऊपर आरोहण करके झरनेके पानीके वहावसे

र स्य त्रिगुणयुक्त है, सत्त्र, रज और तम यह तीन गुण कहे जाते हैं, सूर्यमण्डल रक्त रेखासे विरा हुआ है उसीको रजोगुण कहते हैं। सूर्यका प्रकाश सत्त्रगुण है, और सूर्याग्न तमोगुण है, क्योंकि वहीं अग्न जगतके समस्त पदार्थोंको प्रलय (भस्म) कर देता है। उसी त्रिगुणयुक्त सूर्यके मध्यमें एकांश आत्मा अर्थात् ओंकार प्रवेश करके सत्त्रगुणमें स्थित है। सुतरां उसी अग्न और आत्माकी शक्तियोंके योगसे सदा मयावह समुद्रमन्थन होता है। उसी समुद्रमन्थनको शक्तिसे समुद्रका ल्वंणाक्त जल मिट्टी, वाल्च, पत्थर आदिको मेदकर परिष्कृत होता है। फिर वहीं जल लवणाक्त दोपसे—

不是以外人以為其所以為其一人一人一人

मृत्तिका लय होकर नदीरूपमें परिणत होता है. फिर उसी नदीके पानी की सहायतासे पृथ्वीमें जगतके समस्त जीवोंकी रक्षाके वास्ते शस्यादि भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी शस्यके खानेसे जीवके देहमें रक्त उत्पन्न होता है और उसी रक्तसे मांस, मांससे सेद, मेदसे मजा, मजासे शुंक उत्पन्न होताहै

शुद्ध हो जानेपर पर्वतंक ऊपर आरोहण कर झरनारूपमें परिणत होता है। फिर वहीं पृथिवीमें पतित होकर नदीरूप धारण करता है। तदनन्तर सूर्यात्माके नेजसे नदीं, पृथिवी और समुद्रका खारा पानी संशोधन होकर वाण्यन्त्य हो जाता है, पीछे आकाशगार्गमें वायुद्धारा आकर्पण होता है, तदनन्तर वह एकत्रित और धनीभूत होकर मेव-कृपमें परिणत हो जाता है। पश्चात् वहीं वायुकी सहायतासे प्रत्येक मेवमें वर्पण होके अग्नि उत्पन्न करता है, वह अग्नि कुछ ऊपर चढ़के उस मेवपर जोरसे पतित होता है, जिसको वज्जपात कहते हैं, आश्चय यह कि मेचका पवित्र जल सहस्र २ धारामें पृथिवीमें पड़ता है।

१ जुक्रके द्वारा शरीर रक्षा होनेका तात्पर्य यही है कि जैसे के तेलसे दीपासिकी रक्षा होती है वैसे ही जुक्रमे देहासिकी रक्षा होती है । वहीं देहासि जीवात्माका वासस्थान है । और उसी देहासिके नहीं, कि रहनेसे जीवात्मा भी देहमें नहीं रहता है जैसे असि और ज्योति । असि जुक्रजानेसे ज्योति भी नहीं रहती है ऐसा ही आत्मा और देहासिका सम्बन्ध है इससे सिद्ध हुआ कि सूर्य्य ज्योति ही आत्मा है । इस

इस लिये देखते हैं कि इस जगतमें उसी जलसे समस्त कार्य सम्पन्न होता है और पर्व्वतके ऊपरके जलसे कोई कार्य्य नहीं होता । परन्तु पर्व्यतके ऊपर जल न होनेसे नीचे (पृथ्वीमें ) नदी शस्य जीवका देह इत्यादि कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होसकता जैसे वृक्षका मूल मृत्तिकाके अंदर है परन्तु उससे वृक्षका किसी प्रकारका उपकार कोई नहीं देखता उस सूलके न होनेसे वृक्ष, पत्ते, फूल, फल इत्यादि कुछ भी नहीं होते, पर्व्वतके ऊपरके जलका नदीके जलके संग तथा वृक्षके मूलके साथ वृक्षका जैसा सम्बन्धं है, परमात्माके साथ भी ठीक वैसा ही सम्बन्ध है। इस लिये आत्मासे ही यह जगत् और इसमें जितने पदार्थ आत्माको क्रियात्रान् कहते हैं। परसात्सासे सृष्टि नहीं हुई इसी कारण परमात्माको निर्गुण

<sup>ि</sup>ये हमको अपने शुक्रको रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। कारण कि शुक्र ही हमारे शरीरका रक्षक हैं 'पुत्रार्थ क्रियते मार्थ्या' अर्थात् पुत्रके वास्ते ऋतुरक्षा करना चाहिये।

परसात्साका सहजमें नहीं देख सकते परन्तु पर-अ सात्सा जो उसका गुणातीत है कई भाग्यवान पुर-बोंने उपलब्ध करके शास्त्रमें गुणकीर्तन किया है, परन्तु उसका रूपवर्णन कोई भी न करसका। रूप परन्तु उत्तातः वर्णत न करनेका कारणयह हैं कि याना ते अंतमें क्या दर्शन किया यह भूल जाते हैं, जैसे — नामें इस जन्ममें किश्चिन्मात्र भी याद नहीं रहतीं और परसात्साके दर्शन न होने का एक कारण और भी है, वह यह है कि इस الإنادة المرابعة المر जगत् सें जो परमात्माका अंश है वही सूक्ष्मशरीर त्रिगुण ( रज, तस, सत्त्व ) युक्त है; इसी त्रिगुणसें परमात्माका अंश वास करनेके कारण अग्नि और साधारण ज्योतिसे मिलाहुआ ब्रह्मज्योति दर्शन होता है और सूर्यसे ऊपरमें केवल सत्वगुणयुक्त नाना प्रकारके वर्णसे कमल (पद्म) पुष्पके आकार पाञ्चभौतिक साधारण ज्योति दर्शन होता है उसी ज्योतिमें परमात्माका एकांश वास करताहै। इन दोनों आत्माके अंशोंका पृथक् पृथक् स्पष्ट द्र्यन नहीं होता। वह अतीत और जगत्से अतीत परसात्मा स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी प्रकारका शरीर नहीं रखता केवल शुभ्र ज्योतिमात्र है।यह अनु-भव करके दर्शन करना अत्यंत कठिन है। ईस लिये आत्मा और परमात्माका रूप वर्णन करनेमें आत्मज्ञानी मनुष्य सभी असमर्थ हुए हैं। इस लिये परंसात्माका रूप "अरूप रूपम्" और निष्कि-यम्" कहकर शास्त्रकारोंने व्याख्यान किया है। अब देखनेमें आता है कि परमात्मा नहीं होनेसे इस जगत् इत्यादिकी उत्पत्ति केवल आंत्मांकी शक्तिसे नहीं होसकती, कारण यह है कि परमात्मा ही मुलाधार है। इस वास्ते ऋषियोंने परमात्माको "निर्गुणाय गुणात्मने" कहके शास्त्रमें लिखा है। अब हसको देखना चाहिये कि परमात्मा, किस समय निर्गुण और किस समय सगुण होता है। जब आत्मा परमात्मासे अलग अर्थात् योगरहित होता है तब परमात्मा निर्गुण निष्क्रिय कहलाता है। हम लोग चंद्र और सूर्य्य ग्रहण देखते हैं वही ग्रहणका स्थितिकाल आत्मा और परमा-त्माको अलग करता है, कारण यह है कि उस समय

### सप्तर्षिग्रन्थः ।

在一个人的人的 医二氏性 医二氏性 医阿里斯氏性神经神经病

च वे के हे सत्व गुणके मार्गको तैमोगुण रोध करता है जैसे नदी समुद्रके संगम स्थानमें वन्ध वांधनेसे नदी और समुद्रका पानी अलग होजाता है अर्थात् नदी

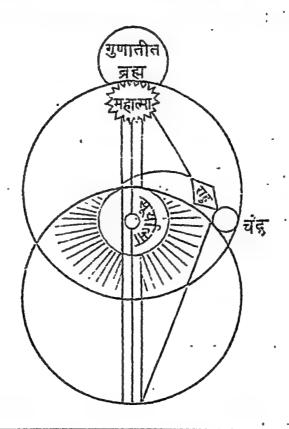

१ तमोगुण देखनेमें मयङ्कार सर्गक्कांत है, उसका शिर सांपके फणके समान वडा और वहुत ही काला है। कुछ चौहे तीन मार्ग हैं उनके बीचमें दक्षिणकों तरफके मार्गमें तमोगुणका वासस्थान है उसी तमोगुणके मार्गने संलग्न उत्तरकों और सत्त्वगुणका मार्ग है। इसीमें आत्माका वासस्थान है। यह सत्त्वगुणके मार्गके संग गुणातींत परत्रहाके साथ मिला हुआ है। इस कारण आत्मा और परमात्मा भी

और समुद्र परस्पर पृथक् होते हैं वैसे ही आत्मा और परमात्माके संयोगका मार्ग जिसको सत्वगुण का मार्ग कहतेहैं तमोगुणके द्वारा चंद्र और सूर्य ग्रहणके समय रुद्ध होता है, इस लिये आत्मा और परमात्मा दोनों परस्पर अलग होते हैं।

चुनी तमोगुणको शास्त्रमें राहु कहकर वर्णन कियाहै। जब तक तमोगुण संत्वगुणका मार्ग नहीं स्याग करेगा अर्थात् जब तक राहु (तमोगुण) चन्द्र अथवा सूर्य्यको छोड़कर अपने स्थानमें नहीं जावेगा तब तक, आत्मा और परसात्मा दोनों ही अलग रहेंगे। और जव तक आस्मा और परमात्माका सञ्चन्ध रहता है तब तक परमात्मा संगुणसमझा जाता है। और मनुष्य देह भी एक छोटासा जगत् है। जब मनुष्यके शरीरमें तमोगुण अपने स्थानसे निकलकर सत्वगुणके मार्गको वंद

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

—ंसर्व्वदा मिळे हुएं हैं। इसी सत्त्वगुणके मार्गसे संख्य उत्तरदिशाके मार्गमें रजोगुणका वासस्थान है । जब वही तमोगुण सपेके विलमें से निकलकर सत्त्वगुणका मार्ग बंद करता है रजोगुण विशिष्ट चन्द्र ( सुधा ) अथवा सूर्य्यको तेजस्वी देखकर फैलता है तब निश्चय सत्त्वगुणका मार्ग बन्द होता है इस वास्ते अत्मा और परमात्माका अलगं होना माना जाता है।

TO A STATE OF THE PROPERTY OF

करदेता है तब जीवात्साके संगसे परसात्मा अलग होता है। नहीं तो तसोगुण जव तक सत्वगुणका मार्ग वंद करके रहता है तव तक जीवात्मा और परसात्मा परस्पर अलग अलग रहते हैं। जब जीवात्सक सङ्गसे परमात्मा अलग होता है तब जीवको निद्रा आजाती है, इस लिये जीवके देहमें जीवात्मा और परमात्माकी अलग अव-स्थाको निद्रा कहते हैं । जीवात्मा और सातमा आपसमें तमोगुणसे अलग होते हैं, लिये तसोगुणके अलग होनेका कारण कहते हैं। इस ही अलग होनेको निद्रा कहते हैं और तसोगुण ही निद्राका कारण है। जो सनुष्य तमागुणको अपने वशमें रख सकते हैं उनको निद्रा नहीं आती है, इसी कारण परमात्माके संगसे जीवात्मा अलग भी नहीं होता । जैसा पति और पत्नी हैं वैसाही आत्मा और परमात्मा हैं। पत्नी संसारके समस्त कार्य्य सम्पन्न करती है, गृहस्थाश्रम सजाती है और घरकी अधि-कारिणी भी रहती है; परन्तु पति नहीं होनेसे केवल पत्नीकी राक्तिसे कुछ भी नहीं होसकता,

वयोंकि संसारमें अर्थ और सन्तानकी आवश्यकता है, इन सबका मालिक पति ही है। उसी प्रकार पुरुष-रूपी परमात्मा पति और प्रकृतिरूप आत्मा ही पत्नी है। परन्तु जिसको पुरुष कहते हैं वही प्रकृति है, अर्थात् आत्मा सर्व मनुष्योंमें एक ही है भिन्न नहीं। 'निर्गुणेन गुणात्मना' इसका दूसरा भी अर्थ है अर्थात् अद्देत परमात्मा सर्वदा निर्गुण और देत आत्मा सर्वदा समुण है, आत्मा एक ही है।

श्वित्व रज तम ये तीनों गुण प्रीतिरूप अप्रीतिरूप, और विषादरूप हैं, तीनों मेसे प्रीतिरूप सत्त्वगुण है प्रीति नाम मुखका है सो मुखरूप ही सत्त्वगुण है, और अप्रीति नाम दुःखका है सो दुःखरूप रजोगुण है। विषाद नाम मोहका है सो मोहरूप तमोगुण है। प्रीति शब्द उपलक्षण करके आर्जव, लजा, श्रद्धा, क्षमा, दया, ज्ञानादिका है, वहीं सतोगुणके धर्म हैं, अप्रीति शब्द उपलक्षण करके द्रेष, द्रोह, मत्सरता, निन्दादिका है, वहीं रजोगुणके धर्म हैं, और विषाद शब्द उपलक्षण करके कुटिलता, कृपणता और अज्ञानता आदिका है, वहीं तमोगुणके धर्म हैं।

AND THE PROPERTIES OF THE PROP स्वात्व, रज, तम इन तीनों गुणोंकी सा-म्यावस्थाका नाम ही प्रकृति है, और सत्त्वा-दिक गुण द्रव्य हैं । नैयायिकने जो इनको विशेष गुण साना है सो उसका सानना ठीक नहीं है, वयों कि ये संयोगवाले हैं और लघुत्व गुरुत्वादिक धर्मवाले भी हैं और गुणमें गुण नहीं रहते हैं, और इनमें संयोग वियोगादिक त्रिगु-णात्मक सहवादिरूप रज्जुकी रचना ये गुण ही करते हैं, इसीवास्ते ये वन्धनके हेतु हैं । तथा "प्रकाराप्रवृत्तिनियमार्थाः"—अर्थ राब्दका अर्थ समर्थ है अर्थात् प्रकाश करनेमें समर्थ सत्त्वगुण है और प्रवृत्ति करानेमें समर्थ रजोगुण है और स्थिति याने आलस्य करानेमें समर्थ तमोगुण है तथा "अन्योन्याभिभवाश्रयजननसिथुनवृत्तयश्च" अन्योन्याभिभव परस्पर एक दूसरेको तिरस्कार करते हैं। प्रीति, अप्रीति आदिक धम्भौं करके एक दूसरेको दबालेते हैं। जब सत्त्व गुण उत्कट होता है, याने अधिक होता है तब रज और तसको दबा करके अपने गुण प्रीति प्रकाशादिक सहित स्थित होता है। और जिस कालमें पुरु-

षमें रजोगुण अधिक होता है तव सत्त्व तसोगुणको दवाकर अपने प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति आ-दिक धस्सीं करके युक्त स्थित होता है और जव तभोगुण अधिक होता है तव वह सत्त्व रजको विषादादिक धर्मोंसे दवाकर स्थित होता है। तथा "अन्योऽन्याश्रयाश्र ।" परस्पर एक दृसरेको आश्रयण करके ही रहते हैं । 'अन्योन्यजननाः ' जैसे मृत्पिण्ड घटको उत्पन्न करता है तैसे गुण भी एक दूसरेको उत्पन्न करते हैं याने जब एक गुण लय होजाता है तब दूसरा उदय होता है वास्तवसें तीनों गुण सदैव बने रहते हैं। "अन्यो न्यमिथुनाश्च। " जैसे स्त्री पुरुष परस्पर भिले रहते हैं। तैसे गुण भी परस्पर मिले रहते हैं। "रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः। उभयोः सत्त्वरजसोर्मिमथुनन्तम उच्यते।" रजोगु-णका तसोगुणके साथ मिथुन याने मेल रहता है और सतोगुणका मेल रजोगुणके साथ रहता है अर्थात् एकं दूसरेके सहायक हैं "तथार्डन्योऽन्यवृ-त्तयश्च। "एक दूसरेमें वर्त्तते हैं जैसे सुन्दर रूप, शील और स्वभाववाली स्त्री अपने पतिके सर्व THE PROPERTY OF THE PROPERTY O सुखोंका हेतु है पर वही सपत्नीके दुःखका हेतु है और रायी पुरुषोंको सोहका कारण है। जब राजा सत्वगुण करके युक्त हुआ प्रजाका पालन करता है तब वही दुष्टोंका निग्रह करता है और जब श्रेष्टपुरुषोंको सुख उत्पन्न करता है तब दुष्टोंको दुःख उत्पन्न करता है इसी प्रकार सत्त्वगुण अपने कालम भी रज और तमकी वृत्तिको उत्पन्न करता है और रजोगुण अपने कालमें भी सत्त्व और तसकी वृत्तिको उत्पन्न करता है तैसे ही तसोगुण भी अपने आवरणरूप स्वरूपद्वारा सत्त्व रजकी वृत्तिको उत्पन्न करता है जैसे मेंघ आकाराको आच्छादन करके जगत्को सत्त्वगुण द्वारा सुख उत्पन्न करता है रजोगुण द्वारा वर्षा करके किसा-नोंको हल जोतनेका उचम उत्पन्न कराता है और तसोगुणद्वारा वियोगी पुरुषोंको सोह उत्पन्न करता है इस प्रकार गुण परस्पर एक दूसरेकी वृत्तिको उत्पन्न करते हैं।

हिंहुसी किसी ऋषिने इसी जगत् आत्माको अर्थात् ओङ्कारको पुरुष कहकर व्याख्या की है, फिर कोई कोई ऋषि प्रकृति कहकर भी व्या-

ख्या करगये हैं । परन्तु यह प्रकृतिरूप जगदात्मा और पुरुषरूपी जगदतीत परमातमा यह दोनों विकार शुन्य हैं। रज और तसोगुणको विकार कहते हैं। मनुष्योंमें रज और तमोगुण विद्यमान हैं इस लिये मनुष्य विकारयुक्त हैं। यदि प्रकृतिरूप जगदात्मा, और जगदतीत पुरुषरूपी परमात्मा रज और तमोगुणमें लिप्त रहकर विकारयुक्त होते तो विकारयुक्त मनुष्य भी आत्मा परमात्मा-का दर्शन पाते । असल वात यह है आत्माका स्थूल देह नहीं है उस विकार भी नहीं है । जो मनुष्य निर्विवकार आत्मा और परमात्माका दर्शन करनेकी करे उसको उचित है कि स्थूल देहका (जिस कार्य्यके करनेसे यह स्थूल देह होताहै ) न करे और जिस कामके करनेसे यह स्थूल देह रक्षा पाताहै वैसा ही करना पैरन्तु कलियुगमें वहुतसे मनुष्य धर्माधर्मका

The state of the s

१ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्च्य, शौच, संतोष, तप, जप, स्मरण, धारणा, ध्यान, आसन, प्राणायाम, इत्यादि अनेक प्रकार कार्च्य करके देहकी रक्षा करनेसे आत्मा और परमात्माका दर्शन होता है

विचार त्याग करके केवल अधर्ममे लिस रहते हैं। यह शरीर निश्चय नाशको प्राप्त होगा और जित-नी वस्तु हम संसारमें चक्षु द्वारा देखते हैं। वह सब अस्थिर हैं, अर्थात् कभी न कभी नाशको प्राप्त होंगी; यह विचार न लाकर समझते हैं। कि हम सर्वदा योंही इस संसारमें जीवित रहकर संसारी आनन्द जो वास्तवमें नरकानन्द कहना चाहिये भोगते रहेंगे। वड़े खेदकी वात है कि आज उन बातोंको चिल्ला चिल्लाकर पुकारनेसे भी कोई ध्यानसे नहीं सुनता, जिनको किसी समयमें हम लोग हमारा निज कर्तव्य समझते थे।

Cartier Burger Are to the Burger Burger Branch of the transfer the transfer the transfer the transfer of the

<sup>—</sup>अर्थात् मनुष्यदेह नीरोग पित्रत्र निर्विकार रहनेसे देहमें अग्नि और ज्योति दीत्र होता है, इस छिये सत्त्वगुण युक्त साधारण ज्योतिमें व्रह्मज्योतिका दर्शन होता है, अर्थात् मनुष्यके शरीरमें साधारण पाञ्चभौतिक तेज और ज्योति अधिक होनेमें नेत्रकी ज्योति भी बढ़ती है, इस कारण ज्योतिसे ही ज्योति खींची जाती है इसका यहीं कारण है। अत एव शरीरकी रक्षा करना ही धर्म है, इस छिये सव मनुष्योंको अपने आत्मा व शरीरकी रक्षा करना सर्वदा उचित है।

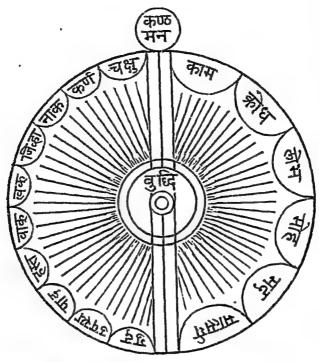

# जीव और उसकी उत्पत्ति।

- १ ( प्रक्न )-जीव किसको कहते हैं और उसकी उत्पत्ति कहांसे हुई ?
- -जीवका वासस्थान कहां है ? -जीवका कार्य क्या है ?

- जीवात्मा कहनेका कारण क्या है ?
- जीवात्माका कार्य क्या है ?
- -जीवात्साकी सुक्ति क्या है ?
- १ (उत्तर)-मनुष्यके देहके भीतर स्थानमें गोल आकार काम, क्रोध, सोह, सद,

जगत्की दृष्टिपथमें रखकर रक्षणावेक्षण करता है। इसको ही आत्माकी सर्व ज्यापकता कहते हैं।

सूर्यात्सामें निविकार पृथक् पृथक् पश्चभूतोंके प्रतिविस्य रहते हैं इसवास्ते सूर्यात्सा निर्विकार है। सनुष्यशरीरसें पश्चभूत एकत्रित होकर कास क्रीधादि रिपु, एवं इन्द्रियादियोंकी रचना हुई है। इसीसे विकारयुक्त वस्तुके प्रतिबिस्व आत्मामें पड़नेसे विकारयुक्त जीवातमा हुआ है। क्योंकि जीवयुक्त आत्मा ही जीवात्मा कहा जाता है।

२ ( उत्तर )-जीवका वासस्थान आत्मा है।

)-कामादि षड् रिपु और इन्द्रियादि समस्तको आत्माके दृष्टिपथमें रखनेवाला जीव है। उस जीवके न होनेसे कामादि षड् रिपु और इन्द्रियादिकोंके संवादकी खबर आत्माको नहीं होसंकती, और बुद्धिकी उत्पत्ति तथा वासस्थान भी आत्मा ही है । इसीसे सबका ज्ञान उस अत्माको सदा गोचर रहता है। मनका भी वास-स्थान उस आत्माके ऊपर आत्मासे संलग्नकण्ठमें है। सन और बुद्धिका सहयोग है, अत विचार करके देखनेसे प्रतीत होता है कि जीव हारीरस्थ समस्त कार्योका संवाद आत्माको देता है।

४ (उत्तर)-जीवका वासस्थान आत्मा है, इस कारण जीवयुक्त आत्मा ही जीवात्मा है।

५ ( उत्तर )-इस संसारके समस्त कार्य अर्थात् पाप और पुण्य जीवात्मा ही करता है, वह जीवात्मा इस ही हैं।

६ (उत्तर)—उस पापकार्यका परित्याग कर पुण्य कार्य करनेसे मुक्ति होती है। अर्थात् जीव ही संसार है, उस जीवको छोड़के विशुद्ध आत्मरूपमें परिणत होकर अद्वैत विशुद्ध आत्मामें मिलजाना ही मुक्ति है।

क्षाव हमको यह जानना आवश्यक है कि इस विशाल संसार और इसमें नाना प्रकारके पदार्थ और अनेक प्रकारके जीवोंकी सृष्टि किस प्रकार हुई।

श्विरमात्माने किसी समयमें गुणयुक्त होकर इच्छा की कि मैं पहलेके अनसार निर्विकल्प होऊं, इस प्रकार चिन्ता करके पूर्ण परमात्मा समान दो अंशोंमें विभक्त हुआ जैसे एक चने- THE PROPERTY OF THE PROPERTY O की दो दाल समानाकार होती हैं वैसा समय पूर्ण परमात्माका दक्षिण अङ्ग पुरुषरूपी अद्वेत, निर्विकल्प होकर रहा और प्रकृतिआत्मा द्वेत गुणयुक्त हुआ उसने सनमें चिन्ता की कि मुझे अद्वैत होकर परमात्माके साथ मिलना होगा

ह्यसी चिन्ताके समकाल ही प्रकृति आत्माने अपनी अङ्गज्योति विस्तार करके अण्डाकृति एक सूक्ष्मरन्ध्र रखकर एक किया । पीछे उसी अण्डाकृति दाको ऊर्घ्वस्थित रन्ध्रेमें प्रकृति आत्माने एक छोड़िदया वही निश्वांस

Հիջն բունանորի բանանին, բանացնիր անիթբանից այնց թանգ բանգ չան բանգչ, անա բանչ, բանացնից լանացնիս անկացանը բանացան

१ इसी रन्ध्रका नाम ब्रह्मरन्ध्र है, इसीसे स्वर्ग मृत्यु पाताल तक एक मार्ग है, उसी मार्गमें सत्त्वगुणका वासस्थान है, अर्थात् उसी सत्त्वगुणमें प्रकृति आत्मा वरावर तीन अंशर्क दो अंश पवित्र होकर वास करेंगे, उसी मर्गिके संग गुणातीत परमात्माके संग योग रहेगा वहीं दो अंश प्रकृतिआत्मा एक अंशसे रन्ध्रके स्थानमें वास करेंगे. दूसरा अंश सत्त्वगुणके ठीक मध्यस्थानमें वास करेंगे।

२ इस जगतंके निर्माणमें जिन जिन पदार्थोंकी आवश्यकता है वह सव निश्वासके बीचमें हैं, उस निश्वाससे वायुकी उत्पत्ति, वायुके मध्यमें वहीं वर्तमान पञ्चभूत परमाणु व्यष्टिरूपमें थे, वहीं समस्त पदार्थ परमाणु समष्ठि होकर यही दृश्य जगत् प्रस्तुत होगया।

अण्डाकृति परदाके सध्यमें प्रवेश करके रूपमें परिणत हुआ, पीछे उसी वायुसे अग्निसे जल उत्पन्न हुआ. जव अग्निसे उत्पन्न हुआ तववही अग्नि समद्रजलमें भासमान हुआ, पीछे उसी साधारण ससुद्राग्नि ( वाडवा-नल) के सध्यमें प्रकृति आत्माने प्रवेश किया, पीछे उस ससुद्राग्निके सूर्यके समान तेजस्वी होनेपर भयानक समुद्रमन्थन होने लगा. उसी समुद्रमन्थ-नसे नाना प्रकारके फेनकी उत्पत्ति हुई वही फेन क्रमसे गाढ़ा होगया। फिर नाना प्रकारका मेद उत्पन्न हुआ, कोई कोई मेद जमकर चन्द्र नक्षत्रादि स्वरूप होकर ऊर्घ्वपथमें चलने लगे, और क्रमसे निर्दिष्ट स्थानोंमें जाकर स्थित होगये । और दूसरे दूसरे मेदोंमें उसी समुद्राप्नितेज प्रकृति आत्माकी शक्तिमे जमकर नाना प्रकारकी सृतिका, बालु, पत्थर, पर्वतादि और नानाविध धातु पदार्थ, और नाना प्रकारके पत्थर और औषध आदि खानिज पदार्थ उत्पन्न हुए। पीछे उसी स्थलके सन्यमें क्रम क्रमसे नाना प्रकारके वृक्ष लतादि अर्थात् पृथिवीके मध्यमें जिस २ Miller of the state of the spirit spirit of the spirit of

पदार्थकी आवश्यकता है उस सबकी हुई। पीछे वही समुद्राघिसंवित प्रकृति आत्माने अपनी राक्तिसे ऊर्ध्वपथमें इसी जगतके हृद्य देशमें उसी आग्न (वडवानल) को स्थापित करके जगदतीत स्थानोंमें जाकर जगतमध्यमें दृष्टिपात करके देखा जो जगत्का हृदयस्थित रज सत्त्व तसोगुण युक्त अक्षिसे सत्त्वगुण-विशिष्ट साधारण ज्योति वडे जोरसे ऊर्ध्वपथमें जगतके ललाटमें सश्चित हुआ, जल्दी जल्दी वही ज्योति इस प्रकार घनीभूत होगया कि जो और ज्योति उसमें: प्रविष्ट होना असम्भव है। वह उयोति देखनेसें पद्मपुष्पाकृति अतिसनोहर नाना वर्णविशिष्ट हुआ जिसके समान और कोई भी पृथिवीमें नहीं हुआ परन्तु वह ज्योति अपरिष्कार है। तब प्रकृति आत्माने जगतमध्यमें प्रवेश करके जगतके हृदयस्थित अग्नि व ललाटस्थितः ज्योति इन दोनोंसे अपरिष्कार अग्नि और ज्योति

१ इस जगत्में उस स्योगिको ही महाग्नि कहते हैं 'सामवेद' अर्थात् जिस अग्निमें आत्मा स्थित है उसी अग्निको महाग्नि कहते हैं। एतद्भिन जगतके समस्त अग्नि साधारण अग्नि काष्ट्राग्नि प्रदीपाश्चि इत्यादि।

ब्रहण करके ये ही उभय अंश पृथक् करके नीचे जल स्थलमें और पर्वतमें निक्षेप किया सुतरां जगतके हृदयस्थित अग्नि और छलाट-स्थित उयोति सोलह आना मध्यमें ६ आना पार-माण कम होगया । वही अपरिष्कार अंश पृथक् होनेसे वह अग्नि और उयोति परिमाण कम हुआ सही परन्तु वह निर्मल है। पीछे आस्माने चिन्ता किया कि उसी अपरिष्कृत आग्न और ज्योति परिष्कार करनेके लिये मझको जग-तमध्यमें प्रवेश करना होगा, अर्थात् अपरिष्कृत त्रिगुण युक्त जो अग्नि जगत्के हृदयसे नीचे जल स्थल और पर्वतसं निक्षेप किया है उसीको विशुद्ध करनेके लिये जगतके हृदयस्थित परिष्कृत आग्निके संग भिळाना होगा, और जो अपरिष्कृत सत्व-गुणविशिष्ट साधारण ज्योति जगतके ललाटसे नीचे जल स्थल और पर्वतमें निक्षेप उसे भी निर्मल करके उसी ललाटस्थित ज्यो-तिके साथ मिळानेके हेतु अर्थात् मनुष्य जीव सृष्टिके लिये परिष्कृत तेज और परिष्कृत उयोतिकी आव-इयकता है । अर्थात् मनुष्यजीवसे मेरी (प्रकृति

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O आत्माकी) मुक्ति अर्थात् अद्वैत परमात्माके साथ सिलन होगा, जितने समय तक हमारी ( प्रकृति आत्माकी )सनुष्यजीवते सुक्ति न होगी तब तक हमको जगत्मध्यमें ३ अंशमें विभक्तः होकर अर्थात् उसी तीन अंशके दो अंश पवित्र आत्मारूपमें परिणत होकर वही दो अंशका एकांश आत्मा जगतके ललाट देशमें केवल सत्त्वगुणमें उसी पाञ्चभौतिक पवित्र ज्योतिके मध्यमें वास करना होगा। और दूसरा अंश पवित्र आत्मा जगत्के हृदयदेशमें त्रिगुणयुक्त पवित्र जो तेज (अग्नि) उसी तेजोमध्यमें वास करना होगा। जिस कारण उसी त्रिगुणमें निर्कित रहकर उसी आत्मा और तेजकी खभावशक्तिसे सत्त्वरज और तमोगुणका कार्य सम्पन्न होगा। वही द्वितीय अंश आत्सा होगा ओङ्कारनामस जगद्विख्यात तात्पर्य यही है, कि वही अपारिकृत पाश्चभौतिक तेज और ज्योति परिष्कारक यनत्र भिन्न और कुछ नहीं है। वही तेज और ज्योति क्रमान्वय वही ८४ लक्ष भिन्न भिन्न जीवदेह (यनत्रविशेष) श्रमण करके पीछे मानवदेहके मध्यमें

करनेसे ही उस तेज और ज्योतिका परिष्कार होगा, बाकी तृतीय अंश डैत प्रकृति आत्मा वहुअंशसें विभक्त होकर उसी वहु अंशके प्रत्येक अंश फिर दो अंशोंसें विभक्त होकर एक अंश प्रकृतिआत्मा पवित्र होकर मानव देहके मस्तिष्क पर गुणातीत स्थानमें पुरुषरूपी अद्वैत परमात्मा होकर रहेंगे द्वितीय अंश द्वैत प्रकृति आत्मा फिर दो अंशोंमें विभक्त हुआ, वही दो अंशोंका एक अंश आत्मा पवित्र आत्मामें परिणत होकर मानव शरीरके ललाटमें केवल सत्त्वगुणसे उसी पाञ्चभौतिक नानारंग्रविशिष्ट पवित्र ज्योतिके मध्यमें साक्षि-ख्रूप रहेगा। अवशिष्टांश प्रकृति आत्मा मानव-देहके हृदयदेशमें रज संस्व और तमोगुणके सध्यमें प्रवेश करके केवल सत्वगुणमें अवस्थिति करेगा, एवं प्रकृति आत्मा वा जीवात्मा नामसे जगत विख्यात होकर रजे।गुणसे सन्तान आदि उत्पन्न करेगा, पीछे मुक्तिलामका कार्य करके मुक्तिलाभ करेगा, अर्थात् विकारयुक्त मानव हृदय रज तथा तम गुणके मध्यमें सत्त्वगुणमें वही एकांश आत्मा रहेगा जिसको जीवात्मा वा प्रकृति आत्मा कहते हैं।

See Supplier in the supplier of the supplier o

ह्या ही स्थ्ल, देहधारी विकार युक्त जीवांत्सा देह अर्थात् इन्द्रियादि द्वारा पित्रत्र कर्म करके केवल सत्त्वगुणके आश्रय रहंकर निर्विकार होके मानवके ललाट स्थित सत्त्वगुणविशिष्ट पाञ्चभौतिक ज्योतिसध्यमें साक्षिस्वरूप महात्मा है, उसी महात्माके संग समाधियोग द्वारा मिलेगा। पछि उभय आत्मा एक होकर मानवके मस्तकस्थित गुणातीत अद्वेत परमात्माके संग मिलेगा, फिर वही तीन अंश आत्मा एक होकर मानवदेहको छोड़ करके जगदात्माको (सूर्यको) अतिक्रम करके उसके अपर जगतके ललाटस्थित सत्त्वगुण-विशिष्ट पाञ्चभौतिक ज्योतिमध्यमें साक्षिखरूप जो महात्मा है उसको भी अतिक्रम जगद्तीत, अद्वैत निर्विकल्प परमात्माके मिलेगा, और वही जीवात्मा जब प्रथममें मान-वके हृदयस्थित तेज (सूर्याग्नि) से जपर बहिर्गत होगा, तव वही तेज परमाणुरूप होकर पञ्चवायुओंके संग उसी आत्माके साथ क्रमसे बहिर्गत होंगे, पीछे जव मानवके ललाटस्थित साधारण ज्योतिको वही उभय आत्मा एक

արարարությունը արկրությունը արկրությունը արկրության արկրությունը արկրությունը է ընդարարից արկրությունը արկրությ

होकर छोड़देगा तब वह ज्योति भी उसी प्रकार वायुके संग मिलके वाहर चला जायगा। वही पिनत्र तेज (सूर्य) में मानवका पिनत्र तेज मिलेगा और मानवका पिनत्र ज्योति उसी जगतके ललाट स्थित पिनत्र महाज्योतिमें मिलेगा। सुतरां क्रमसे वही तेज और ज्योति पूर्ण होगा। हमारा (प्रकृतिआत्मा) अंश भी थोड़ा थोड़ा करके वही एक एक मानवसे परमात्मामें लय होगा।

मुही जगतके परमायु चारों युग पर्यन्त रहेंगे, जब वही चारो युगमध्यमें समस्त मनुष्य मुक्त नहीं होसकें तब चारों युगान्तमें वही पृथिवी लयको प्राप्त होगी। एवं जगतका समस्त अमुक्त जीवात्मा ॐकार (सूर्य) में मिलेगा जैसे पद्मपत्रमें जल पत्रके संग लिप्त नहीं है वैसे ही पीछे वही पृथिवी उत्पन्न होकर फिर वही अमुक्त आत्मा फिर जन्मलेंगे। इसी प्रकार जब तक वही अमुक्त आत्मा मुक्त न होंगे। तब तक यही पृथिवी जीवादि चारों युगोंके अन्तमें प्रलय और उत्पन्न होंगे।

TO SEE TO

ज्ञाव यही जगतके समस्त जीवात्मा प्रकृति आत्मा सुक्त होंगे तब पृथिवी, जल, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र इत्यादि समस्त पदार्थ परमात्माके स्वभावसे फिर एक प्रक्वाससे परमाणुरूप होकर ( प्रकृतिअंगमें अंगमें परमात्माके वास व्यष्टिरूपमें मिलेंगे। सुतरां परमात्मा विर्विक-ल्पावस्थ पूर्ववत् होगा । जिस कारण एक एक परमाणुकी कोई शक्ति नहीं है। इसको महा-प्रलय कहते हैं। किन्तु वही समस्त कार्य सम्पन्न होनेको किञ्चित् अंश वाकी (चतुर्थअंशका १अंश) रहनेसे अत्यन्त क्केश होगा। वर्गोकि पाश्रिभौतिक तेज और ज्योति क्रमसे कम होगी इस वास्ते सनुष्यजातिकी बुद्धिशाक्ति भी कम होगी। कारण कि जीवात्माका आश्रय वही पाञ्चभौतिक तेज और ज्योति है वही पाञ्चभौतिक तेज और ज्योति पृथ्वीमें अल्पपरिमाण होनेसे मानवगण हस्वकाय होंगे एवं बुद्धिशक्ति भी लुप्त होगी। बुद्धिशक्तिके लुप्त होनेसे विचारशक्ति भी नहीं रहेगी. सुतरां अविचारसे क्रियाविहीन होकर रोगाक्रान्त होंगे, पीछे शक्तिहीन होकर अकालमें

कालघासमें पतित होंगे, तव कौन मुक्त होंगे? सुतरां प्रेत योनिमें प्रवेश करेंगे। जो हो, वह कार्य सम्पन्न करना ही चाहिये।

हुत प्रकृतिआत्मा इस प्रकार चिन्ता करके अत्यानन्द चित्त होकर जगत मध्यमें प्रवेश करके आप (प्रकृति आत्मा) वरावर तीन भागोंमें विभक्त हुआ, उसी तीन अंशका एक अंश प्रकृति आत्मा पवित्र होकर जगतके ललाट देशमें सत्त्वगुण विशिष्ट पाञ्चभौतिक पवित्र ज्योति मध्यमें प्रवेश करके अर्थात् कारणशरीर धारण करके साक्षि-स्वरूप रहा और एकांश प्रकृति आत्माने पावित्र आत्मारूपमें परिणत होकर जगतके हृदय देशमें त्रिगुणयुक्त पवित्र तेज (अग्नि) के मध्यमें प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर धारण किया है।

कि वं ॐकार नामसे जगत विख्यात होकर रहाहै उसी ओङ्कारकी शक्ति और सर्याप्तिकी शक्ति द्वारा स्वभावसे जगत मध्यमें सृष्टि, स्थिति, प्रलय यही तीन कार्य आरम्भ हुए, पहले नाना प्रकारके जीव अर्थात् पशु, पक्षी, कीट पर्तगादि ८४ लक्ष प्रकारके जीवोंकी सृष्टि हुई, पीछे जब यही ( 30 )

The state of the s

८४ लक्ष जीव देहसे पाश्रभौतिक तेज ज्योति वहुत परिमाणसे परिष्कार हुआ तव उसी पवित्र तेज और ज्योति द्वारा सानव सृष्टि होनेका आरम्भ हुआ और यह सृष्टि संसारमें वन्द नहीं होगी क्योंकि उन्हीं ८४ लक्ष जीव देहोंसे पाञ्च-भौतिक तेज और ज्योति क्रमसे परिष्कार होते रहेंगे, इसी पवित्र तेज ज्योति द्वारा सनुष्य भी उत्पन्न होते रहेंगे । और कुछ प्रवन्ध नहीं करना होगा उसी ओङ्कारसे इस प्रकार सुप्रवन्ध होकर पहले उसी रज सत्त्व और तमोगुणयुक्त परिष्कार तेज और ज्योति अर्थात् मनुष्य शरीर प्रस्तुत होने के वास्ते जो परिमाण आवश्यक है वह परिमाण एकत्र होकर मानव देहधारी एक महापुरुष और मानव देहधारिणी एक स्त्री (प्रकृति) सृष्ट हुई पीछे देववाणी हुई उसी मानव देहधारी सहापुरुष को स्वायम्भुव सनु कहके सम्बोधन किया इसी मनुसे मनुष्य नाम हुआ पछि वही स्वायम्भुव मनु प्रति फिर देववाणी हुइ "स्वायम्भुव ! उस मानवी रूपा शतरूपा नाम्नी प्रकृति द्वारा रजोगुणसें अपनी वंशवृद्धि करो और जिस भाषामें कथोप

र्देश्य महोतार १ कुम १ पूर्व १ कुम १ कुम

सप्तिप्रन्थः। (३१)

कथन चलताहै वही भाषा स्थापन करनेक लिये

शतरूपाके पाससे देवाक्षर स्वर व्यञ्जन वर्ण
किसी समयमें यहण करके उसी द्वारा समस्त वावय संसारमें प्रचार करो अर्थात् तुम्हारे वंशोज्जव
समस्त मनुष्यको ही उसी संस्कृत देवभाषामें शिक्षा
दोगे। यह कठिन गृहस्थ धर्म किस प्रकार अवस्थामें चलसके अर्थात् मानवके जन्मसे मृत्यु तक
कौन २ कर्म करना होगा उस समस्त शिक्षाकेवास्ते
? ग्रंथ स्मृतिशास्त्र प्रणयन करके संसारमें प्रचार
करना। पेसा होनेसे इस संसारमें मानवगणको
शासन संरक्षण करनेमें कुछ कष्ट नहीं होगा और
तुम्हारी सहायताके वास्ते सम जन मानवरूपी
महापुरुष देवयोगसे सृजन होकर तुम्हारे निकट
जावेंगे, वह लोग संसारके हितके लिये विशेष
चेष्टा करेंगे।" इतना मात्र कहके चुप होगधी।

क्रमसे वही सप्तजन मनुष्योंके नामोच्चारण होने
लगे। मरीचि, अत्रि, विशेष, आङ्गिरस, पुलस्य,
पुलह, कतु।

T.S.

1 to high a willing the will be wi

हुसी प्रकार नाम सम्वोधनके अन्तमें फिर देववाणी हुई, 'तुम लोग संसारके हितसा-धनके वास्ते सर्वदा सचेष्ट रहोगे, अर्थात् संसारमें जीवात्मा जिस प्रकार मुक्तिलाभ करें उसी अनुसार कार्य करोगे और सस्प्रति तुम लोग समुद्रतीरमें जाकर वही समुद्रके पास दीक्षित होकर ब्रह्मज्ञान लाभ करके पीछे तुमलोग संसारमें स्वायंभुव मनुके पास जावोगे और इसी संसारमें समऋषि नामसे विख्यात होयँगे और जगदिख्यात होकर जगद्गुरुका कार्य आपही करेंगे।' यह कहकर चुप होगयी।

मुह देववाणी सुनकर इधर स्वायं सुव सनु संसारमें प्रवेश करके रजोगुणसे सन्तान उत्पन्न करने लगे; इस प्रकार धीरे धीरे असंख्य वंश वढ़ने लगा, खायं सुव सनु बृहत् संसारशासनके वास्ते जो कुछ आवश्यक था सब धीरे धीरे संघह करने लगे इधर सह ऋषि सुमेरु पर्व्वतंसे दक्षिण दिशाको उत्तरे और देखा कि मनु प्रजापतिसे

१ सुमेर पर्व्यत पृथ्वीका नामि देश अर्थात् मध्यस्थान है, इस पृथिवीको शास्त्रकारोंने शिव देवादिदेव महादेव कह कर व्याख्या किया है।

वहुतसी सृष्टि हुई है और होती है, नियससे एक नगर भी वनगया खाने पीनेकी चीजैं भी विकने लगीं। सप्तऋषियोंने वहींसे दो लोहेके अख संप्रह करके दक्षिणदिशा की तरफ वहुत नदी, पर्वित इत्यादि लंघन किये। थोड़े दिनके बीच ससुद्र तटपर पहुंचे, वे सब उस अथाह अपार जलाकीर्ण सीमारान्य गम्भीर समुद्रको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके मनमें विवेक उदय हुआ एक ऋषि वोले कि इसी स्थानमें आसन जमाना उचित है। वहुत निकट जंगल होनेके कारण नाना प्रकारके वहुतसे फल पानेकी संभावना है। इस लिये चलो हम उसी जंगलमें जाकर देखें कि फल सूल हैं उनके कथना-नहीं और इसका निश्चय करें। नुसार सब ऋषि जंगळके भीतर गये और नाना-प्रकारके मिष्टफल मूल देखे और थोड़ेसे संग्रह भी किये तब फिर समुद्रके तट पर आये।

कि काषिने कहा कि, इस समद्रका पानी पीने के योग्य नहीं, इस लिये अब जलकी खोज करना भी अति आवश्यक है। यह सनकर दो ऋषि Complete and the state of the s उसी लमय उठे और पश्चिम दिशाको चले। थोड़ी दूर जाकर देखा कि उसके सम्मुख एक सरोवरहै।तव एक ऋषिने उसका थोड़ा जल सुँहमें लेकर देखा कि यह खारा है अथवा सिष्ट। जलकी परीक्षा करने के पश्चात् थोड़ा जल लिया, क्योंकि वह जल आति श्रेष्ट था तव वे दोनों ऋषि वहुत आनन्दके साथ वही जल दो कसंडलुओंमें भरकर समुद्रके तटपर आये और भोजनके अंतमें उसी स्थानपर सप्त आसन ग्रस्तुत किये इस प्रकारसे कुछ दिवस बीतनेपर एक समय सातों ऋषियोंने अपने अपने आसनों-पर बैठकर धर्म्मकी आलोचना प्रारम्भ की।

क्षिक ऋषि वोले—देववाणीने जो सदुपदेश ें दिया था वह आप लोगोंको स्मरण हैं ?

🞢 व दूसरे ऋषि वोले कि हां देववाणीकी आज्ञा है कि समुद्रसे दीक्षित होना चाहिये इस छिये चलो उनके पाल चलकर प्रार्थना करें। तब सातो ऋषि आसन छोड़कर समुद्रके तट पर उपस्थित हुए और उनको भक्तिके साथ प्रणासपूर्वक हाथ जोड़कर विनीत भावसे स्तुति करना आरंभ किया-तुस जगतमाता तुम जगतिपता तुम ही जगतं-

ույց ընթեր արեր, որ հեր բաննարգներ գուներությունը, ունեց բաննա, անեց բաներ, ունեց բաննար, ոնեց բաննարարար բան

गुरु पृथ्वीप्रसवनी जीवकी जीवनी जीवमें करुणां-कुर देव हो गुरुदीक्षा यही मात्र मिक्षा चाहते हैं, गुरुजी, आपके पास हम देव उपदेश सुनने आये हैं। उपदेश करके कृतार्थ कीजिये। इस प्रकार स्तुति-करते करते एक ऋषि बोले कि एक बार चुप रहकर देखों कि गुरुदेव (ससुद्र) क्या कहतेहैं।

क्रिक ऋषि बोले-वही गुरूजी (समुद्र) गंभीर

'स्वरसे ( अउम ) शब्द करते हैं।

क्रिक ऋषि बोले-इस शब्दके द्वाराक्या कार्य्य होता है यह देखो।

ह्याब एक ऋषि बोले-कि इस ॐशब्दसे सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये तीन कार्य्य देखनेमें आते हैं।

मिन्निर दूसरे ऋषि बोले-कि आपने जो कहा सब सत्य है। देखिये समुद्रमेंसे यह 'अउम्' शब्द होते ही समुद्रका जल ऊपर उठकर कुछ देर तक ठहरकर फट जाता है और देउरूपमें परिणत होकर हूँ हूँ शब्द करके भूमिमें फैल जाता है, पीछे लौटकर समुद्रमें ही लीन होजाता है, इससे अ उ म इन तीन अक्षरोंसे सृष्टि, स्थिति, प्रलय यह तीन कार्य होते हैं। हुसरे ऋषि कहने लगे-आपने जो कहा सव सत्य है वही अ (सृष्टि) उ (स्थिति) म (प्रलय) इन तीन अक्षरोंसे तीन कार्य्य समझे जाते हैं, और वही तीन अक्षर एकत्र करके उज्ञारण करनेसे (ॐ) उज्ञारण होता है।

हिसरे ऋषि वोले—तुमने जो कहा सव सत्य है है हम देखते हैं कि इसी अउम् शब्दसे तीन गुण (रज, सत्व, तम) का वोध होता है। अ (रज) उ (सत्व) म (तम) रजोगुणसे सृष्टि, सत्वगुणसे स्थिति, और तमोगुणसे प्रलय।

क्रिक ऋषि वोले—इस अ उ म् शब्दसे एक और आनन्ददायक कार्य्य उत्पन्न होता है, वह यह है कि तीन प्रकारके स्वर भी इस ही अ उ म् से निकलते हैं।

हुसरे ऋषि बोले कि आपने ठीक कहा असे (उदात्त) उ-से (अनुदात्त) म-से (खरित) और इन्ही तीनोंसे भक्तिजोग भी बनसकता है। हुसरे ऋषि बोले कि इन तीनों खरोंको ऊंचा केनीचा करनेसे सात खर और भी बनतेहैं। वह सात खर इस प्रकार हैं। सौ, रे, गै, मैं, पं, धै निं। इस प्रकार सात खरोंको फिर तीन हिस्सोंमें उलट पुलट करनेसे उनका नाम तेलेना होजाताहै। कि कि ऋषि बोले-वही तेलेना चार भागोंमें विभाग करके उलट पुलट करनेसे उसको चतुरंग कहसकते हैं।

हुसरे ऋषि वोले—उसी चतुरंगके द्वारा नाना प्रकारके स्वरोंका उलट पुलट करके वहुत भीठी आवाजसे परमात्माका गुणकीर्तन कर सकते हैं। उसी गीतको लिलत करनेके वास्ते अहोरात्रके बीच समयोचित खरोंका भेद करनेसे सुंदर सधुर शब्द होता है, उसीको रागिणी कहते हैं।

क्किक ऋषि बोले—उसी अ उ म् शब्दके द्वारा. उसी गीतके साथ एक करके नाना प्रकार-के शब्दोंके साथ संगत हो सकता है।

क्रिक ऋषि बोले-हम लोगोंको अ उ म् राब्द सजानेके लिये नाना प्रकारकी चेष्टा करनी चाहिये।

हुसरे ऋषि बोले-आपने जो कहा सब सत्य है है, इस संसारका कर्ता भी ओंकार है अर्थात् ओंकार एक शब्दमात्र है, इस शब्दको पकड़नेसे इस असीम जगतका समस्त तत्त्व विदित हो जायगा।

**ब्रिव और एक ऋषि बोले-आपने** जो कुछ कहा वह सब ठीक है। अव उसी ओंकार को सजाते सजाते जगतके तत्त्व मिल जायेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं है। अब हमने जाना कि यह ओंकार मंत्र गुरुजी (ससुद्र) ने हसकी उपदेश किया है, यही सिद्ध मंत्र है। इस लिये इसी सिद्ध मंत्रके द्वारा हमको पूर्ण ज्ञान होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। अव चलो एक वार आसनपर वैठकर विश्राम लें, यह कहकर ऋषि गुरुजी (संसुद्र) को प्रणास करके अपने आसनपर वैठे, आन्दकी सीमा न रही। ऋषियोंने इस तरहसे कुछ देर तक विश्रास करके देखा कि सूर्य अस्त होनेपर आगया है पश्चिम दिशाकी ओर सूर्यदेवने लाल वर्ण धारण किया है, देखनेसे मालूम होता है कि जैसे अभिकी उत्पत्ति होकर उसी अग्निसे पश्चिम दिशा दग्ध होरही है। ऋषियोंने यह देख कर आसन स्याग

TO BEEN THE REPORTED BY THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

कर खड़े होकर ससुद्रकी तरफ दृष्टि करके गुरूजी (ससुद्र) को प्रणाम किया और ओंकार उच्चारण करते लगे । इसी प्रकार ओंकार उच्चारण करते करते देखा कि आकाशमंडलमें एक दो तारे प्रकाशित हुए हैं और धीरे धीरे निविड अंधकार होनेसे शरीरकी रोमावली अदृश्य होगई है। रात्रि वहुत अन्धकारसयी है। ऐसा कहकर ऋषियोंने काष्ट्रसे काष्ट्र घर्षण करके अग्नि उत्पन्न किया। अग्नि उत्पन्न होनेसे अन्धकारका नाश होगया। तत्पश्चात् पहिलेके रक्खेहुए फल मूल इत्यादि भोजन करके अति आनिन्दत होकर अपने अपने आसन पर वैठगये।

ज्ञाथम ऋषि बोले—इस अ उ म् शब्दको कौन करातेहैं और वे किस स्थानमें रहतेहैं? इसकी खोज करना बहुत आवश्यक है।

द्धितीय ऋषि बोले-अउम् राब्द का जो कर्ता ह उसको ऊपरकी ओर हूँढना चाहिये वयों कि जो स्वामी होगा वह कभी नीचे नहीं रहेगा। यह सुन सातों ऋषियोंने परस्पर ऊपर देखना आरंभ किया उस दिन कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथी TOP TOP TO THE TOP THE TOP TO THE

थी। एक प्रहर तक अन्धकारसय रहा उसी एक प्रहरके अंतसें पर्वकी तरफ वड़े आकारका एक चन्द्र उदय हुआ और धीरे धीरे ऊपरकी तरफ उठने लगा।

हितीय ऋषि वोले-वह जो ऊंचा (शून्यमार्गमें) हैएक ज्योतियुक्त पदार्थ देखतेहैं उस पदा-र्थके द्वारा जगत्के कौन कौन कार्य्य सम्पन्न होते हैं।

ज्य हास और वृद्धि दोनों हैं तब वह कभी भी कर्ता नहीं होसक्ता है, लेकिन उस पदार्थके द्वारा संसारके जीवोंकी प्राणरक्षा करनेके वास्ते उसी पदार्थके शीतलव गुण व सास्करके तेज (गरमी) इन दोनोंसे जगतका कार्य चलता है। इसीसे पृथ्वी खानेक पदार्थ प्रसव करती है, इसीसे जीव आहार करके जीवन धारण करतेहैं।

ज्यां है। देखिये जीवके उपकारके चास्ते उसी क्यां है। देखिये जीवके उपकारके चास्ते उसी ज्योतिने शीत और गर्भी इन दोनोंकी सृष्टिकी है। ज्युष्ठ ऋषिबोले—और कुछ समय तक ठहरो कत्ती स्वयम् उपस्थित होजायंगे अब अधिक विलम्ब नहीं है। इस तरहसे बात चीत करही रहे थे कि पूर्व दिशासे नाना रंग उत्पन्न होने लगे। जैसे विदेशमें पति रहनेसे पत्नी पतिके आनेकी वार्ता सुनकर क्सन भूषणसे सुसज्जित होजाती है तैसे ही इधर पर्वदिशा रजोगुणयुक्त लाल रंगका आकार धारण कियेहुये सूर्य्यदेवके उदय समय नानारंग युक्त मेघमालासे शोभित हुई।

ज्ञ्ञातम ऋषि वोले कि सूर्य्यदेव उदय होगये हैं।

त्व प्रथम ऋषि बोले कि सूर्य्यके द्वारा जग-त्का क्या क्या कार्य्य साधन होता है ?

हिंदू तीयऋषि वोले-सूर्य्य नहीं रहनेसे जीवका जीवन नहीं रहता कारण यह है कि किसी प्रकारकी खानेकी चीजें (शस्य इत्यादि) पैदा नहीं होसकतीं। क्यों कि सूर्य्यके तेज द्वारा सकल भूलोकका जल बाष्प होकर ऊंचा उठता है फिर वही वायुके द्वारा बादलके रूपमें परिणत होजाता है। मेघोंके परस्पर घर्षणसे अग्नि उत्पन्न होता है वहीं अग्नि मेघके उपर जाकर जोरसे वायुको भेद

१ आदिमें ( प्रथम जगत्की सृष्टिके समय ) इसी सूर्य्यको प्रकृतिशक्तिने ओंकार मास्कर कहकर सम्बोधन किया है।

करके गिरता है। उसीको वज्रपात या बिजलीका गिरना कहतेहैं। इसलिये मेघका मृखु (मेघ-वर्षण) होता है। देखनेमें आताहै कि यही सूर्य्य जल और ताप ये दोनों पदार्य दान करके पृथ्वीमें शस्य आदि प्रसव करतेहें, और जगतके समस्त जीव उन्हीं खानेकी वस्तुओं (शस्य आदि) को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिये इसी सूर्य्यसे यह एक प्रधान कार्य्य सम्पन्न होता है।

निश्चय प्रत्यक्ष है इसमें कोई सन्देह नहीं है। हम भी देखते हैं कि सूर्य्यके न होनेसे यह जगत अंधकारमय रहता है नक्षत्र और चंद्रका उजाला नहीं होता जैसा धातुका बनायाहुआ कोई पात्र रात्रिके अंधकारमें हम कुछ नहीं देखसक्ते हैं परन्तु आग्न जलानेसे उस पात्रका प्रकाश होताहै, इस प्रकार सूर्य्य नहीं रहनेसे दिन रातमें भेद नहीं होता, जैसे जीवन नहीं रहनेसे देह मृतअवस्थामें होजाता है तैसे ही जगत्की अवस्था होती है। इसिलिये हमारा दृढ़ विश्वास है कि सूर्य ही जग- त्का और जगत्के अंदर समस्त जीवोंका जीवन है इसमें कोई सन्देह नहीं है।

च्चातुर्थ ऋषि बोले-आपने जो कहा वह सब ही सत्य है। हम भी देखते हैं कि सूर्य्यसे मनुष्य सम्पूर्ण ज्ञान लाभ करते हैं। मनुष्य जब साताके गर्भसे भूमिष्ठ होता है तब उसका देह और वर्ण अतिकोसल होता है पीछे माताके स्तन पान करते २ धीरे धीरे वर्ष्टित होता है, पीछे बाल्यावस्था रानैः शंनैः गत होकर यौवनावस्थामें पहुंचता है। इसी प्रकार फिर धीरे धीरे यौवनावस्थाके अंतमें प्रौढा-वस्था आजाती है फिर वृद्धावस्था आती है उसीमें प्राणी देहत्याग करते हैं। हम लोग सूर्य्यकी भी ऐसी ही दशा देखतेहैं, रात्रिके अंतमें जैसे सेघके गर्भसे एक रक्तका पिंड प्रसव होता है इसीको सूर्य्यकी बाल्यावस्था कहना चाहिये पीछे उसी सूर्य्यका तेज (ताप) धीरे धीरे बढ़ता है । फिर मध्याहके समयका तेज बहुत प्रखर होजाता है। इसीको सूर्य्यका पूर्ण यौवन काल समझना चाहिये, तत्पश्चात् वह तीसरे प्रहर तक प्रौढावस्थामें रहता है कारण कि सूर्य्यका तेज धीरे धीरे हास होने

THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE

लगता है। पछि तीसरे प्रहरसे सन्ध्या तक सूर्य्यकी वृद्धावस्था होती है और उसी समय सूर्य्य अस्त-होजाता है । इसीको सूर्यकी सृत्यु कहसक्ते हैं। फिर वहीं सूर्य्य, जगत्में प्रति दिवस पूर्व दिशामें जन्म लेते हैं। इसलिये सूर्यका क्रमसे जन्म लेना और क्रमसे यौवनाव-स्था तथा प्रौढ व वृद्ध अवस्थामें होकर मृत्यु होना अर्थात् पश्चिससें जाकर लोप होजाना और फिर उसी प्रकार जन्म लेना ( पूर्व दिशामें उदय होना) निश्चय प्रतीत कराता है, कि संसारमें सूर्य्यके समान मनुष्योंका जन्म और मृत्यु होता रहता है। इससे मालूम हुआ कि फिर जन्म होता है अर्थात् परजन्म होता है । तव सूर्य्यदेव ही दात्मा है और इस आत्माका विनाश भी नहीं है क्यों कि हम सूर्यको जतिदिवस देखते हैं जैसे सूर्यका नारा नहीं ऐसे ही आत्माका भी नाश नहीं अर्थात् सूर्य्य है। जगदात्मा है इसका विनाश नहीं है जीवरक्षाके हेतु केवल भास्करदेव शीत और उष्ण दान करके (दिवारात्रि) शस्या-दिकी उत्पत्ति और मनुष्य जीवको ज्ञानदान करते हैं, यही उदय अस्तका कारण है।

विव पंचम ऋषि वोले-आपने जो कहा सो सूर्यसे और सब ठीक है हम भी देखते हैं कि भी कई प्रकारके ज्ञान प्राप्त होते हैं यथा सूर्य्यदेव प्रातःकालमें रजोगुण देते हैं क्योंकि उस समय सूर्य्य लालवर्ण प्रतीत होते हैं उस समय सूर्य-देवको सृष्टिकर्ता वोलते हैं फिर सध्याहके समय वहीं सूर्य्य वहुत तेजस्वी होकर सत्त्वगुण देतेहैं क्यों कि सत्त्वगुणसे शस्य आदि उत्पत्ति करके जीवोंका प्रतिपालन करते हैं। इसलिये इन्ही सूर्य्यको जीवोंके स्थितिकर्ता कहते हैं। फिर सन्ध्या समय वही सूर्य्य तसोगुण दान करते हैं कारण कि वही सूर्य अस्तिमत होकर तमोगुण जैसे प्रलय अंधकार, रात्रि, निद्रा, मृत्यु, इत्यादि उन्ही सूर्यदेवसे सृष्टि स्थिति प्रलय यह तीन कार्य्य त्रिगुण (रजःसत्त्व, तस,) में प्रति-दिन होतेहैं। सनुष्य भी त्रिगुण युक्त रजोगुणसें सन्तानादिसृष्टि करते हैं। सत्त्वगुणमें धनादि उपार्जन करते हैं और उससे सन्तानादिपालन करते हैं। तसोगुणसें वे ही बालकोंको निदादेवी-का आकर्षण करके सुलाते हैं। जब हसने ससु-द्रके तटपर यात्रा की थी तब हम संसारमें देख आये थे कि एक वालकको उसकी माता

and a summer about many one

लेकर निद्रादेवीको सम्बोधन करती थी। अब हम देखते हैं कि वही सूर्य्य त्रिगुण युक्त लेकिन त्रिगुणमें लित न होकर संसारके जीवोंकी रक्षा करते हैं और इसी प्रकार मनुष्य भी त्रिगुणयुक्त हैं परन्तु वन्द्र जीवात्मा त्रिगुणमें लिस हैं।

ज्ञिष्ठ ऋषि बोले-आपने जो कहा सब सत्य कहा क्यों कि सूर्य्य नहीं रहनेसे यह जगत् जड़-पदार्थमात्र है।

ह्विच सप्तम ऋषि बोले कि सूर्यदेव नहीं रहने से यह जगत् जड़ है इसमें कोई संशय नहीं है कारण कि सूर्य्य ही जगत्का आत्मा है और आत्माके बिना देह नहीं रहसकता। जब मनुष्यके देहका पतन होता है तब जगत्का भी पतन निश्चय जानना क्यों कि मनुष्य देह भी एक छोटासा जगत् है। अर्थात् महाब्रह्माण्डकी परमायु चार युग है इसलिये महाब्रह्माण्डकी मृत्यु (प्रलय) बहुत समय पश्चात् होती है और मनुष्यके शरीर (क्षुद्र ब्रह्माण्ड ) की परमायु भहा- ब्रह्मांडसे बहुत अल्प है इसी कारण क्षुद्रब्रह्माण्डका पतन पहिले है और महाब्रह्मांडका प्रलय क्षुद्रब्रह्माण्डसे बहुत पिछे है।

सप्तियंग्यः। (१७

प्रमाणियंग्यः। (१७

प्रमाणियंग्यः। (१७

प्रमाणियंग्यः। (१७

प्रमाणियंग्यः। (१७

प्रमाणियंग्यः। विश्वेय यह

कि भास्करको परिवर्तन करके सूर्ण्यनामसे सम्बं धन करें कारण कि जगत्में तेजस्त्री पदार्थ सिवा सूर्ण्यके और नहीं है देखनेमें मण्डलाकार (गोल कृति) स्पष्ट नानावर्ण विशिष्ट, यदि कुल मिल भी दृष्ट होता है तो वह रजःसत्व तमोगुष् का मल है और यह मैल मिट भी नहीं सकर्त क्योंकि त्रिगुण तो रहेहीगा। परन्तु त्रिगुणग्रुत सूर्ण्यकी जो मिलनता है उसको मानवदेहधार्र जीवात्मा नहीं देखसकता कारण कि मानवदेहधार्र जीवात्मा नहीं देखसकता कारण कि मानवदेहधार्र जीवात्मा नहीं देखसकता कारण कि मानवदेहधार्र जीवात्मा निशुणमें लिप्त है।

व्याव दितीय ऋषि वोले कि आपने जो कहा सब सत्य है अउम्र सन्दक्ता अधिकारी इसी सूर्ण्य मंडलमें वर्तमान है। यह हमारा पूरा विश्वास है। अव सूर्ण्यकी उपासनाके सम्बन्धमें किसी तरहका उपाय करना चाहिये। परंतु सूर्ण्य मध्याहुके समय अतितेजस्वी होजाता है और वही समय हमको अधिक आवश्यक है कारण कि उसी समय पूर्ण्-रूप्से सत्त्वगुण प्रकाशित होता है। तव प्रातःकाल चार घड़ी तक सर्य्यंके दर्शन ध्यान जो कुल काम

करनेकी इच्छा होवे अनायासंसे करसकते हैं क्योंकि लूर्य्यका ताप उस वक्त अल्प होता है। और तीसरे प्रहरसे सन्ध्या तक भी सूर्य्यका ताप उसी प्रकार न्यून होता है। तब प्रातःकाल और सायंकाल इन होनों समयसें हमें सूर्यकी उपासना करनेमें कोई कष्ट नहीं होगा परन्तु अब मध्याहके दारुण तापको हसारी सामान्य आँखें कैसे सहसकती हैं इसकी व्यवस्था कीजिये।

त्वित्विय ऋषि बोले कि हमारी समझमें तो दो प्रहरके समय सूर्यका प्रतिबिश्व दर्शन करनेसे हम सबका मनोरथ सिद्ध होजा-यगा इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तब सबने आनन्दके साथ कहा कि इसी तरह सूर्यका प्रतिबिश्व दर्शन करनेसे हमारा कार्य सिद्ध होगा और अब कोई चिंता नहीं है।

ज्यातुर्थ ऋषि बोले कि अव उपासना सञ्बंधमें निश्चिन्त होगए परन्तु हसको समयपर तमोगुण उपस्थित होता है अर्थात् रात्रिके समय निद्रा आती है उसका क्या करना चाहिये इसका विचार करें क्योंकि तमोगुण रहनेसे कोई कार्य्य नहीं होसकता।

र्षांचम ऋषि वोले-सात्त्रिक, राजसिक, ताम-सिक, यह तीन प्रकारकी सामग्री जगत्में होती है इन तीनों पदार्थीमें मनुष्योंके लिये सात्त्विक सवसे श्रेष्ट है।

ह्याष्ट ऋषि वोले-सात्त्विक भोजनमें क्या क्या पदार्थ हैं उनको तलाश करना चाहिये।

म्बाप्तम ऋषि बोले कि प्याज लहसुन और मृगमांस इत्यादि भोजन करनेसे आलस्य निद्रा-की अधिकता वहुत होती है यह तो प्रत्यक्ष फल देखते हैं।

प्राथम ऋषि बोले—गायका दुग्ध और मीठे फल मूल इत्यादि खानेसे मन स्वच्छ रहता है, और खूव आनन्दके साथ समय व्य-तीत होता है किसी प्रकारका कष्ट नहीं रहता।

तिय ऋषि बोले कि, गायका दूध व मधुर फल मूल इत्यादि सब सात्त्रिक है, मांस जितने भी प्रकारके होवें व मिर्च नमक उरदकी दाल तैल भैंसका दुग्ध व घी इत्यादि यह सब राजिसक पदार्थ हैं इनके

THE STATE OF THE PART OF THE P

खाने या सेवन करनेसे रजोगुण उत्पन्न होता है, इसिलयें हम लोगोंको यह सब पदार्थ,गायका दूध सीठे फल, सूल इत्यादि भोजन करना उचित है।

च्यातुर्थ ऋषि बोले कि हमारे काम चलनेके लायक कुछ थोड़ेसे ही पदार्थ हम चाहतेहैं, कि कीन कीनसे पदार्थ संसारमें राजिसक हैं और कीन कीनसे सान्विक हैं पीछे विचार करेंगे हम लोग गायके दूधसे तथा मीठे फल मूलोंसे मलीमांति अपना जीवन निर्वाह करसक्ते हैं। अब चलिये अपना कार्य्य प्रारंभ करें। यह कहकर सप्तऋषि सूर्य्यका प्रतिविम्न किसतरहसे दर्शन करेंगे इसका विचार करनेलगे।

ज्ञाथम ऋषि बोले-इस जगह किसी प्रका-रका स्वच्छ पदार्थ (स्फटिक प्रस्तर इत्यादि) पानेकी संभावना नहीं है इससे जलके प्रतिबि-स्वमें सूर्य्यके दर्शन करेंगे परंतु केवल एक पात्रकी आवइ्यकता है।

द्धितीय ऋषि बोले-पात्रके वास्ते कोई चिन्ता नहीं है चलिये प्रथम एक बार सृत्तिका तलाश करें क्योंकि सृत्तिकाके द्वारा पात्र तैयार

THE BUILD STATE STATE OF THE STATE STATE STATE STATE STATES STATE STATES AND ASSESSED AS A STATE STATE

करेंगे आगसें पकानेसे वह पात्र पक्का होजायगा।

त्वितीय ऋषि वोले—आपने जो कहा वह सत्य
है लेकिन हमारा इस आसनसे कार्थ्य नहीं
चलेगा। कारण कि इस जगह सदा हवाका वेग
रहता है इसलिये सूर्थ्यका स्थिर होकर दर्शन नहीं
होसकेगा क्योंकि जलमें प्रवाह होनेसे उसी प्रवाह
हके साथ साथ सूर्थ्यका भी प्रवाह होता है। जलमें

और सूर्य्याग्निमें इतना घनिष्ट सम्वन्ध है।

च्यातुर्थ ऋषि बोले-हम जिस तालाबका पानी पीते हैं उसीके द्वारा हमारा कार्य्य सम्पन्न होसक्ता है कारण कि उसी तालाबके चारों तरफ जंगल है और बहुत बड़े बड़े बृक्ष भी हैं इसिलये वायु प्रवेश करनेकी संभावना भी नहीं है। इस कारण दो प्रहरको सूर्य्यका बहुत सुन्दर दर्शन होगा। इस कथाके अनुसार सप्तऋषि खूब आनन्दके साथ ठीक दो प्रहरके समय उसी स्थानमें उपस्थित हुए।

ऋषि बोले-देखिये तालीब पानी स्थिर है बस अब कुछ चिन्ता नहीं है केवल बैठनेकी जगह और साफ करके बैठनेसे ही सब कार्य सम्पन्न होंगे । यह देखके सूर्य गोलाकार स्थिर होरहा है । सप्तऋषि सूर्य्यदेवको जलके प्रतिबम्बमें दर्शन करके आनन्दसागरमें सम्न होगए और तालावंके तटपर अपने अपने स्थान ठीक करके आसन जमाये और उसी तालावसें स्नान करके सूर्य्यदेवको प्रणास नेके पश्चात् ओंकार उचारण करते करते ससुद्र तटपर उपस्थित हुए । पीछे वे सब ससुंद्रके तटपर खड़े होकर उससे निकलेहुए ओंकार महा-संत्रके संग अपना अपना स्वर मिलाकर थोड़े ससय तक ओङ्कार उच्चारण करतेरहे। पीछे गुरुजी ( ससुद्र ) को प्रणास करके अपने अपने आसनपर

१ अब उसी तालाबका नाम श्वेत गंगा होगया है और वह जगह पुरुषोत्तम कलियुगके स्थानसे विख्यात है। रथद्वितीयांक दिन बहुतसे यात्री एकत्र होतेहैं उस जगह इन्ही सप्त ऋषियोंके सात आसनोंके चिह्न अबतक मौजूद हैं और माळ्म होताहै कि वे चिह्न प्रलयकाल तक रहेंगे।

आकर बैठगये तत्पश्चात् भोजनका प्रवन्ध कर-नेमें तत्पर हुए। पहिले रोजके फल मूल इत्यादि प्रचुर रखे थे इसलिये ऋषियोंने उनको भोजन किया और भोजनके अन्तमें फिर अपने अपने आसनपर बैठे और धर्मा आलोचना करने लगे।

विद्धतीय ऋषि कहनेलगे कि कौनसा कार्य करनेसे शरीर पवित्र रहता है। जैसा कि लिखाहै-"आहारनिद्राभयमैथुनानि सामान्यसे-तत्पशुभिर्नराणाम्। ज्ञानं हि तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः॥"

तिय ऋषि वोले-कि हमारा वीजमंत्र ९ ओंकार) उच्चारण और सान्त्रिक भोजन इन दो प्रकारकी औषधि समान वातें करनेसे हमारा शरीर पवित्र रहता है।

ज्यातुर्थ ऋषि बोले-शारीर पवित्र होनेके और भी नानाप्रकारके उपाय निकलेंगे परन्तु अभी तक हमको निश्चय नहीं ज्ञात हुआ है जब हमको ज्ञान उत्पन्न होगा तब शारीर पवित्र होनेके वास्ते और भी नाना प्रकारके उपाय तलाश करेंगे। THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ज्या अस ऋषि बोले-यह तो ठीक है कारण कि सूर्खके द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं होसकता।

विष्ठ ऋषि बोले कि आपका कहना सत्य है अज्ञ सनुष्य और जंगलके पशु ये दोनों समान हैं। तब ऋषियोंने उठकर देखा कि अपराह्मकाल होगया है।

हिन्तिय ऋषि बोले-कि अब सूर्यदेवकी तरफ यथा कथंचित् देखसक्ते हैं इसलिये इस समय देर नहीं करनी चाहिये, जल्दी चलिये समुद्रके तटपर पहुँचें ईसके अनुसार सप्तऋषि आसन त्यागकर समुद्रके तटपर उपस्थित होकर ओंकार उच्चारण करने लगे और पश्चिमकी तरफ मुंह करके सूर्यदेवका दर्शन करनेलगे।

ह्यासङ्घियोंके इस प्रकार दर्शन करते करते सूर्य्य छुपगया तब ऋषि पश्चिम दिशाके आकाशकी

१ इस समुद्रके तटपर सूर्यदेवका- उदय और अस्तद्दीन होताहै अब इस जगहका नाम स्वर्गद्वार ( जिस जगह पुरुषोत्तम दर्शन करके यात्री छोग समुद्रके तटपर जाकर समुद्रकी छहरमें स्नान करते हैं ) आजकछ उसीको-"जगनाथ" तीर्थ कछियुगका धाम कहते हैं ।

तरफ देखने लगे पीछे ओंकार उच्चारण करके गुरुदेवको (समुद्रको) नमस्कार किया और फिर प्रथम ऋषि वोले कि अव चलकर खाने पीनेकी वस्तुओंका प्रवन्ध करना चाहिये। यह कहकर आश्रमकी तरफको चलेगये। आश्रममें जाकर द्वितीय और तृतीय ऋषि जंगलमें गये और वहांसे पक्के फल (केला अमरूद, सीताफल इत्यादि) संग्रह करके ठीक जगहपर आगये। तव सप्तऋषियोंने प्रीतिके साथ उन फलोंका भोजन किया और भोजनके पीछे फिर अपने अपने आसनपर बैठगये।

द्धितीय ऋषि वोले-हमारा विश्वास है कि सूर्यको हृदयमें धारण करके ध्यान करनेसे विशेष फल लाभ होगा।

हमारा भी इसमें पूरा विश्वास है कि सूर्या-तमाको हृदयमें धारण करके ध्यान करनेसे जीवात्मा पवित्र होजायगा । क्योंकि वहुत सी पवित्र वस्तुओंके संगसे थोड़ी अपवित्र वस्तु भी पवित्र होजाती हैं। जैसे समुद्रके जलमें एक րացրություն արևացրություն արևացրություն արևացրություն արևացրություն արևացրություն արևացրություն արևացրություն արևացրություն արևացրություն արևացրությունների արևացրությունների

कलश तालावका पानी डालनेसे उस कलशका पानी भी ससुद्रके जलमें मिलकर एकरूप होजाता है।

च्यातुर्थ ऋषि बोले—जब सूर्य्यदर्शन होता है तब श्रूमंगी करके(दोनों मृकुटियोंको जोरसे नीचेकी तरफ करके देखनेको श्रूमंगी कहतेहैं)उसी आंखके द्वारा थोड़ा जोरसे देखनेसे सूर्य्य सम्पूर्ण दृष्टिगोचर होता है। फिर भृकुटि ऊंची करके सूर्य्यदर्शन करनेसे सूर्य्यमंडलमें बहुत प्रकारका रंग दिख-लाई देता है। यह बात सुनकर ऋषियोंने कहा कि हम सबने उसी प्रकार दर्शन किया है। आंखोंमें जोर नहीं देनेसे (श्रूमंगी नहीं करनेसे) तेजबान सूर्यका पूर्ण ऋपसे कभी भी दर्शन नहीं होसकता।

हुसी तरह ऋषियोंमें बातचीत होतेहोते रात्रि दो प्रहर व्यतीत होगई और अंधकार व समुद्रकी छहरका कलकल शब्द हवाका हूहूशब्द ओंकार शब्द और पशु पक्षी पतंग आदिका शब्द एकत्र होकर भीषण शब्द सनाई दिया। आकाश मंडल तारोंसे परिपूर्ण होगया कृष्णपक्ष त्रयो- दशीके दिन ऋषियोंने जगत्की अवस्था इसतर-हसे दर्शन की इसिलये परस्पर मनमें नाना प्रका-रके भाव उदय होनेलगे।

ज्ञाथमऋषि वोले-यह तारे क्या पदार्थ हैं इनके द्वारा जगतका कौनसा कार्य्य होताहै।

द्वितीय ऋषि वोले— गुक्ल और कृष्ण यह दो पक्ष हैं गुक्ल पक्षकी सहायताके वास्ते कृष्णपक्ष है। कृष्णपक्ष नहीं होनेसे गुक्ल-पक्ष भी नहीं होसकता। जैसे रज, सत्त्व, तम इन तीनों गुणोंमेंसे यदि एक गुण नहीं रहे तो कोई भी गुण नहीं होसकता, अर्थात् एक अग्नि-कुण्ड जलानेसे उस अग्निका वर्ण रजोगुण, उसी आग्निसे जो उजाला निकला वही सत्त्वगुण और आग्निकों तमोगुण समझना चाहिये।

वृद्धि सब कोई देखते हैं इस कारण चन्द्रको पूर्ण करनेके वास्ते बंड़े २ सब तारे हैं उसी चन्द्रके साथ मिलाकर चन्द्रको पूर्ण करते हैं, जैसे तिथिके अनुसार ज्वारभाटा घटता और बढ़ताहै ठीक चन्द्रकी अवस्था भी वैसी ही है । लेकिन दोनोंका कर्ता सूर्य्य ही है परंतु नक्षत्र नहीं रहनेसे केवल सूर्यकी शक्तिसे यह नहीं होसकता, इसी तरह चन्द्र नहीं होनेसे सूर्य्य भी नहीं रहसकता है जैसे काष्ट नहीं रहनेसे अग्नि नहीं रहसकती इसलिये परस्परकी सहायता विना संसारका कोई पदार्थ नहीं वनसक्ता । जैसे भोजन करनेमें पंचभूतोंकी आवश्यकता है। भोजन तैयार करनेमें पंचभूतोंकी जरूरत अवश्य होती है क्योंकि जल नहीं होनेसे भोजन तैयार नहीं होसकता इसी तरह आकाश अगर नहीं हो तो हम अपनी चीजें किसके अन्दर रक्खें और अग्नि नहीं होनेसे भोजन कैसे पकसकता है। इसी तरह वायु नहीं होनेसे अग्नि नहीं जल सकती और फिर मृत्तिका आदि भोजन वनानेके यंत्र चूल्हा इत्यांदि किससे बनावें और किस पर रक्खें और भोजन तैयार करें। इसिलिये पृथ्वीतत्त्वकी भी आवश्यकता हुई। इसी तरह हरएक वस्तु बनानेमें पंचभूतों ) अग्नि, जल, वायु आकारा, पृथ्वी ) की आवश्यकता है । इसीतरह जगतका

कोई पदार्थ विना पंचभूतोंके नहीं वनसकता, तात्पर्य यह हैं, कि हम लोग इस जगत्में आकाश व पाताल तक जितनी प्राकृतिक वस्तु देखते हैं उतनी वस्तुओं में से यदि एक भी कम होजाय तो जगत्का कोई पदार्थ नहीं वनसकता विक यों कहना चाहिये किं यह जगत् ही नहीं रहसकेगा।

च्युतुर्थ ऋषि वोले कि आपने जो कहा वह सत्य है परंतु इसका वैज्ञानिक विचार पीछे करेंगे अव अपना काम साधन करना मुख्य उद्देश्य है। वह देखिये पर्व दिशा साफ होगई है सूर्य्यदेवका प्रकाश होनेमें अधिक विलम्ब नहीं है, यह बात सुनकर सप्तऋषियोंने अपना अपना आसन त्याग कर समुद्रके तट पर उपस्थित होकर समुद्रकी लहरमें लान किया और प्रत्येक ऋषि सूर्यकी हृद्यमें धारणा करके ध्यान करने लगे। इसी प्रकार ऋषियोंके ध्यान करते र जगत्का अन्धकार धीरे धीरे दूर होगया। सूर्यदेव जैसे समुद्रके पूर्वभागके जलके भीतर अवगाहन करके जँचे (आकाश) में लालवर्ण रजोगुण-विशिष्ट धारण करके उदय हुए थे वैसे ही

थोड़ी देरमें ऋषियोंको नील वर्ण धारण करते-हुए दीखे और ऊँचे जलदी जलदी चलने लगे ऋषिगण अतिआनन्दसे उसी सूर्य्यात्माका दर्शन करने लगे। जब सूर्यदेव एक प्रहरका रास्ता तै करचुके तब ऋषियोंने सूर्यदर्शन त्याग किया कारण कि सूर्यका तेज धीरे धीरे वृद्धि होनेसे नेत्रोंको असहन होनेलगा। इसलिये वे तेजस्वी सूर्यको हृदयमें धारण करके ध्यान करते करते आकर अपने अपने आसनपर बैठगये। दो प्रहरके समय समऋषियोंका ध्यान मंग हुआ।

श्चिथस ऋषिके कहनेके अनुसार सब ही आसन त्याग करके उसी तालाबके तट-पर अपने अपने नियत आसनोंपर बैठगये और तालाबके पानीके प्रतिबिम्बमें सूर्य्यात्माका दर्शन करनेलगे, तब तृतीय प्रहरके समयमें ऋषि अपने अपने आसन छोड़कर तालाबके पानीसे लान आदि कार्य्य सम्पन्न करके निर्दिष्ट स्थानपर गये। ऋषियोंने भूख प्याससे कातर होकर पहले दिनके लायेहुए फल रखे थे उनका मोजन किया, मोज-नके पीछे हरीतकीफल (हरड) के द्वारा मुह शुद्ध किया और अपने अपने आसनोंपर वैठकर धर्म संस्वन्धी नाना प्रकारकी वात चीत आरम्भ की। ऋषिगण इस तरहसे प्रतिदिन तीन दफा परमा-त्माकी उपासना करनेलगे और रात्रिके वक्त उसी सूर्यात्साको हृदयमें धारण करके ध्यान और चिन्ता करते थे। इस तरहसे सदा आनन्द चित्तसे प्रतिदिन परमात्माकी उपासना करके परमात्माकी विभूति नाना प्रकारसे दर्शन करने लगे । आन-न्दर्की सीमा नहीं रही । इस तरहसे दो वरस बीतने पर एक दिन रात्रिमें अनुमान तृतीय प्रह-रके अन्तर्से प्रथम ऋषिने अचानक उठकर नाचना शुरू क़िया ऋषिको एकदमसे संज्ञाशून्य और नंगे देखकर दूसरे ऋषिगण आश्चर्य युक्त हो और उठकर उनको चिह्नाचिह्नाकर वुलाने लगे परंतु वहां कौन सुनता था कारण कि वे इस जग-त्में नहीं थे। ऋषि प्रायः इसी तरहसे एक घड़ी तक रहे अन्तमें संसारमें प्रत्यागमन किया (चेतन प्राप्त हुआ) तव ऋषियोंने अचेत होने व नाचनेका कारण पूछा । उन्होंने जवाव दिया हम सूर्या-त्साको मनके द्वारा हृदयमें स्थापना करके ध्यान

और चिन्ता करनेलगे उसी समय थोड़ा तमोगुण था समाधि (तन्द्रा) आकर उपस्थित हुई। तव सूर्य्यदेव एक प्रहर दिन रहनेसे जिस जगह गमन करते हैं ठीक उसी स्थानके पश्चिम आका-शसें चन्द्राकृति स्वर्णवर्ण विशिष्ट एक ज्योतिपदार्थ आँख मूंदकर देखनेसे दृष्टिगोचर हुआ वह पदार्थ चन्द्रसे प्रायः १० गुना बड़ा था । उसके आकाश संडलसें नक्षत्र और मेघ कुछ नहीं था केवल साफ नीलवर्ण आकारा दीखता था और वहां जीवोंमें केवल हम (ऋषि) थे और पदार्थींके केवल वही निष्कलङ्क गोलाकृति ज्योति थी इस-लिये में उस पदार्थका दर्शन करके आनन्दसें सझ होकर खड़ा होगया और पूर्ण आनन्दसे नाचने लगा जैसा कि आपलोगोंने देखा था । इसके पश्चात् सुझको सालूम नहीं कि दया हुआ । आहा! अब तक भी वह पदार्थ मेरी आँखोंके सामने फिरता हुआ प्रतीत होता है, उस पदार्थकी में कहां तक शोभा वर्णन करूं। वस यही कहते बनता है कि मेरी इस छोटीसी शक्ति नहीं है जो उस अपूर्व आनंददायक पदा-

र्थकी शोभा वर्णन करसकूं। तथापि सुझको यह प्रतीत होता है कि मैं उस पदार्थको जीवनभर नहीं भूळूंगा । इतना कहकर फिर ओम शब्द उच्चारण करते करते आँखें मीच छीं। दूसरे ऋषि इनके मुखसे इस प्रकार कथा सुनकर आन न्दपूर्ण कंठस्वरसे कहने लगे कि क्या चिन्ता है हसलोगोंको भी अवश्य किसी न किसी रोज इसी-प्रकार दर्शन प्राप्त होंगे। अतः अव हमको अपना वृथा समय नष्ट करना उचित नहीं है यह कहकर अपने अपने काममें तत्पर हुए। ऋषियोंको पहिले सामान्य तसोगुण ( आलस्य ) था परंतु प्रथम ऋषिने जव अपूर्व आनन्दसय घटना सुनी थी उसी ससय उनका तमोगुण एकदम दूर होगया था। इसी प्रकार सप्तऋषि चित्त लगाकर ब्रह्मोपासना करने लगे। कुछ दिन पीछे क्रमसे प्रत्येक ऋषिको दर्शनलाभ हुआ और वे सब आनन्दमें होगए।इस कारण ब्रह्मोपासनाके सम्बन्धमें उत्साह बढ़ने लगा। इस तहरसे प्रायः एक वर्षके पछि परमात्माकी अनन्त प्रकारकी विभूति ऋषियोंके आंखके सामने उदय होने लगी। उस

բուկրությունը և արկրությունը և արկր

विभूति दर्शनके सम्बन्धमें कुछ लिखा नहीं गया है। नानावर्णविशिष्ट पांचभौतिक साधारण ज्योतिके अंदर ब्रह्मज्योति सिश्रितरूप कभी सर्पाकृति कभी मनुष्याकृति और कभी पशु आकृति और कभी पक्षी आकृति कभी स्तंभाकृति और कभी पृष्पाकृति आदि बहुविध रूप देखने लगा।

हुस प्रकार ब्रह्मोपासनामें और भी कुछ दिन वीतने पीछे एकदिन एक ऋषि कि भैं आज तीसरे प्रहरके समयमें दो सत्त्वगुणविशिष्ट सूर्यात्साको हृदयमें करके ध्यान करने लगा, उस समय सेरे पाससे अनुमान सात आठ हाथ ऊंचे उसी सूर्यभण्डलस्वरूपमें एक तेजोमय पदार्थ देखनेसें आया, जैसे जलमें शोलं मत्स्य वहुत गुलावी रंगके इकडे होकर उलट पलट होतेहैं इसी तरह उस तेजोमय संडलाकार पदार्थसे किरणके साफिक थोड़ीसी किरणें आकर आँखों में गिरीं। परंतु वे किरणें गरम नहीं थीं इस तरहसें दर्शन करनेसे सुझको मालूम कि वही त्रिगुणयुक्त एक ओंकार

शमें जैगत्के आवश्यक जीव आदि सृष्टि कार्य्य सम्प्रदान करते हैं इसिलिये ओंकारके बीचमें (सूर्य्यात्मामें) तीन कार्य्योंके अनुसार तीन रूप वर्तमान हैं। सन्वगुणमें विशिष्ट ओंकार हमें ज्ञान देनेके वास्ते त्रिगुणमें तीन प्रकारके रूपमें दर्शन देते हैं। उपस्थित जो रूप था वह रजो-गुणविशिष्ट था यह ही मेरा विश्वास है।

म्बाह सुनकर ऋषियोंने कहा कि आपने जो कहा सब सत्य है हसारा भी इसी बातमें विश्वास है। इस तरहसे सप्त ऋषियोंने ब्रह्मोपासना करते करते थोड़े दिनोंमें वही रूप दर्शन किया और धीरे धीरे ब्रह्मोपासनामें और भी उत्साह बढ़ने लगा और उसके साथ साथ ज्ञान भी उदय होने लगा।

ह्युस प्रकार सप्त ऋषियोंके ब्रह्म उपासना करते करते प्रायः एक वर्षके अनन्तर एक दिन एक ऋषि बोले कि आज में दो प्रहरके वक्तमें सूर्या-

The state of the same sufficient of the state of the same sufficient of the same sufficient

१ जगतं आत्मां ( सूर्यात्मां ) में रजोगुणविशिष्ट जो तेजोमय पदार्थ दर्शन हुआ वह तेजोंमय पदार्थ ही सारे जगत्के रजोगुणका आकर स्थान है इस दिये उसी स्थानसे जगतमें जीवादि सृष्टिके वास्ते जीवोंको रजोगुण प्राप्त होता है ।

ակիրաակիր - Կերաակիր Կերիաակիր արիրաակիր արիրա

त्माको सनके द्वारा हृदयमें स्थापना करके आँख सीचकर ध्यान और चिन्ता कररहा था कि करीव तीसरे प्रहरकें अनुसान सार्धद्विहरत हमारी आँखसे ऊपर देखनेमें आया कि जैसे दो पद्मपुष्पोंके नीचेकी दोनों डंडियां आपसमें मिलादेनेसे एक गोलाकृति कमल वनजाता है वैसी ही आकृतिका नानावर्ण विशिष्ट एक ज्योति चक्रके समान घूमताहै और सेरी नाभिसे कटिदेश पर्यन्त ओंकार शब्दकी एक ऐसी आवाज सुन पड़ती है मानो सौ भ्रमर गुंजार कररहे हों।ओंकार उच्चारण इस प्रकार अति अद्भुत पदार्थ दर्शन करके और सनोहर सुनकर मैं एक बारही मोहित होगया। उस समय मेरा सन इस असारसंसारमें नहीं था। ऐसा दर्शन करते करते प्रायः दो घड़ी होगई परंतु सेरी तृष्ति हुई। अहा! वह रूप कैसा मनोहर लगा इसके हिष्टान्तके लिये कोई ऐसी वस्तु इस जगतमें नहीं दीखती जिससे इसकी तुलना करूं। अस्तु इतना ही कहदेना काफी होगा कि उस पदार्थके समान इस संसारमें कोई वस्तु नहीं है। देखते देखते मेरी आँखोंको इतना आनन्द हुआ कि जिसकी सीमा

न थी नेत्रोंको और कोई वस्तु देखनेकी इच्छा नहीं रही । वस, ऋषि लोग उन ऋषिके मुखसे इस प्रकार आश्चर्यजनक कथा सुनकर आनन्दसे अश्रपात करने लगे और उसको वार वार धन्यवाद देने लगे। पीछे ॐ शब्द उच्चारण करके अपने अपने आसनपर बैठ गए और जगत्की स्थिति धीरे धीरे सोचने लगे। आन-न्दकी सीमा नहीं रही, ब्रह्मउपासनाके विषयमें उनको और भी अभिलाष बढ़ी। रजोगुण और तमोगुणवर्जित सप्तऋषियोंने इस प्रकार ब्रह्मो-पासना करते करते छै भासमें सबोंने उसी प्रकार दर्शन पालिया। परंतु हमेशाके वास्ते ब्रह्मदर्शन करनेमें उनको कोई उपाय नहीं सूझा।

किये, इसमें हमको यह नहीं समझना चाहिये किये, इसमें हमको यह नहीं समझना चाहिये कि हमने सिद्धि प्राप्त करली जबतक हम लोग सदा इन्ही तीनों रूपोंका दर्शन करनेयोग्य न होंगे तबतक सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। अर्थात हमने जो दर्शन किया वह किस उपायसे हमेशा inguisti ing

देखनेमें आवे इसकी चेष्टा करनी अति आव-इयक है।

व्यालमें पहिले जो पदार्थ दर्शन किया है उसकी धारणा ध्यान और चिन्ता करना उचित है। जब वही रूप सर्वदा दर्शनमें आवेगा तब द्वितीय-रूपकी धारणा ध्यान इत्यादिकी चिंता करनी होगी। जब वही रूप सर्वदा दर्शनमें आवेगा तब द्वितीय-तृतीय रूपकी धारणा ध्यान इत्यादिकी चिंता करनी होगी। जब वही रूप सर्वदा दर्शन होगा तब तृतीय रूपकी धारणा ध्यान और चिंता करेंगे। जब फिर सर्वदा वही रूप दर्शन होंगे तब जानेंगे कि हमने परमात्माकी सिद्धि लाभ की।

त्विताय ऋषि वोले-कि हम लोगोंने पहिले भूल की हमने जब जो दर्शन किया था तबहीसे अगर उसी प्रकार कार्य्य करते तो शीव फल प्राप्ति होती। अब एक रूपकी चिंता करनेसे दूसरा और एक रूप आकर मनमें उदय होगा उसका क्या उपाय करें सो कहिये।

विव चतुर्थ ऋषि बोले-कि आपका कहनां अथवा सिद्धान्त ठीक नहीं है, बस; सबसे उत्तम यही है कि हमने जिस पदार्थको सबके अन्तमें

देखा है वही केवल सत्त्वगुण विशिष्ट है इस लिये वही रूप धारणा करके ध्यान करनेसे हसारा समस्त कार्य्य सिद्ध होगा । आपके कहनेके साफिक कार्य्य करनेसे वारवार सूर्य्य देवकी उपा-सना करनी होती है हमने जिस प्रकार कार्य्य किये हैं वह सब उत्तस हैं, अन्तमें जो रूप दर्शन किया है वही रूप धारणा ध्यान और चिंता करनेसे हमारा कार्य्य सिद्ध होगा क्योंकि सत्त्वगुणविशिष्ट है और चन्द्रमाके आकारका जो पदार्थ हम लोगोंने दर्शन किया है वह भी त्रिगुणयुक्त है इसका प्रसाण यह है कि दर्शनसें रजोगुण रक्तके समान दृष्ट होता है और उसीमें कुछ २ तसोगुण भी दृष्ट होता है इन दो गुणों (रज, तस) से सत्त्वगुण अधिक मालूम होता है यह सब दर्शन ठीक ऐसा ही होता है जैसा कि सूर्य्यके अन्दर, और सूर्यका आकार रूप केवल रजोगुणविशिष्ट है परन्तु हम लोगोंको केवल सत्त्व-गुणकी ही आवश्यकता है इस लिये उसी सत्त्व-गुणाश्रित परब्रह्मका धारणा ध्यान और चिन्ता करना ही उचित है क्योंकि सत्त्वगुण सबके ऊपर

वास करता है उसी सत्त्वगुणके आश्रयसे गुणातीत परब्रह्मको लाभ करनेकी चेष्टा करनी चाहिये इस कारण रजोगुण और तमोगुंण दर्शन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । पहिले गुणातीत जिस जगह है उसके नीचे (जग-त्के अन्दर ) केवल सत्त्वगुणमें उसी पर ब्रह्मका एक अंश है उस अंशके नीचे फिर एक परब्रह्मका अंश त्रिगुणयुक्त है (सूर्य्य ही त्रिगुण-युक्त ओंकार है) और फिर उसके नीचे केवल रज और तसोगुण है। इसलिये हमको रज और तसोगुणयुक्त जो पदार्थ हैं उनके दर्शन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सत्त्वगु-णके रास्ते होकर ऊंचे रास्तेमें (जगतके ऊप-रकी तरफ ) गुणातीत निर्गुण परमात्माकां दर्शन करनेकी चेष्टा करेंगे नीचेकी वस्तुओंकी आवश्यकता नहीं है। यह कहकर चतुर्थ ऋषि चुप होगये।

मुह सुनकर दो ऋषियोंने सोचकर उनसे सम्बोधन करके कहा—िक हमारे विचारमें आपने जो कहा वह सब ठीक है इसमें कोई संदेह नहीं है। इस लिये हम सवको इसीतरह चलना उचित है, यह कहकर सवोंने ओंशब्द उच्चारण करके त्रिगुणयुक्त सूर्य्यकी उपासनको त्याग दिया और उस पद्मपुष्पके आकार ज्योतिका रूप हृदयमें धारणा करके ध्यान और चिन्ता करना आरंभ किया । और उसी रोजसे ऋषियोंक आन-न्दकी कुछ सीमा नहीं रही । इसी प्रकार प्रतिदिन सब ऋषियोंने अपने निज कर्तव्यको करते २ सिद्धि प्राप्तकी।

कि क दिन सप्त ऋषि सात आसनोंपर बैठे हुए थे तब प्रथम ऋषि बोले कि अव हम लोगोंको दीर्घ आयु होनेका कोई उपाय सोचना और यत्न करना चाहिये।

ह्याव द्वितीय ऋषि वोले—कि शुक्र घनीभूत होनेसे दीर्घ आयु होतीहै। इसमें तो कोई संशय नहीं है, तब शुक्र घनीभूत होनेका एक उपाय यह है कि सात्त्विक भोजन करे सो तो हम लोग करते ही हैं।

मुह सुनकर तृतीय ऋषि बोले—कि केवल शुक्र घनीभूत होनेसेही दीर्घ आयु नहीं होती, जैसे दीपकर्से तेल रहनेसे भी दीपककी आग बुझजाती है और जैसे मकान फूटजानेसे घरके टूटेहुये स्थानमेंसे ज्यादा हवा प्रवेश करके दीप-कको बुझा सकती है वैसेही हमारा देह नष्ट होजाय तो केवल शुक्रसे किसी प्रकार भी देहाभि-की रक्षा नहीं होसकती। इस लिये इसके सिवाय और कोई उपाय निश्चय करना आवश्यक है।

विव चतुर्थ ऋषिने कहा—िक जरूर इसका और भी कोई उपाय होगा जैसे हम लोग मोजनकी सामग्री चूलेमें आग जलाकर पकाते हैं परन्तु जब चूलेकी आग इन्धन रहनेसे भी बुझ जाती है तब फूंक देकर उसी आगको प्रज्वलित करलेते हैं इसी प्रकार हमारे श्वास प्रश्वाससे देहकी अग्निको प्रज्वलित करसकते हैं। ऐसा हमारा विश्वास है कि चूलेकी अग्निके समान हमारे शुक्रकी रक्षा भली भाँति होसकेगी।

श्चाह वचन सुनकर पंचम ऋषि बोले-िक अगर मनुष्यके देहकी अग्नि एकदम बुझ जाय तो फिर उस बुझीहुई अग्निको कौन प्रज्वलित करेगा क्योंकि वह मनुष्य मृतावस्थामें होजाता है जिसकी अग्नि बुझ जाती है उसकी राक्ति इतनी कहां कि फिर वह अपनी देहाग्निको प्रज्वित करले।

मुस्ता सुनकर षष्ट ऋषि वोले-कि आपकी वृद्धिको धन्यवाद है निश्चय हमारी वेष्टा ऐसी होनी चाहिये कि जिससे हमारी देहाशि हरसम्य प्रज्वलित रहें। अव नासिकाके द्वारा थोड़ी थोड़ी हवा सारे शरीरमें प्रवेश करती है इस लिये देहकी अग्नि भी प्रज्वलित रहेगी जिससे किसी प्रकार भी देहाग्नि बुझनेकी शंका नहीं रहेगी। कारण कि देहमें हवाका आवागमन रहनेसे देहकी अग्नि कदापि नहीं बुझेगी। तब आनंदसे जीवातमा (में) देहाग्निके बीचमें वास करेगा और तब मृत्युका भय नहीं रहेगा।

व सप्तम ऋषि बोले-कि हमको एक बार परीक्षा करके देखना उचित है।

विशेष रूपसे विचार करके देखना भी तो हमारा

HENDON THE PROPERTY OF THE PRO

कर्तव्य है हसारी नासिकासें हवाके प्रवेश करनेके दो रास्ता सुख्य हैं और इसी प्रकार और भी रास्ते हैं जैसे दो कान दो चक्षु दो रसना (जिह्वा) (एक जीस हसारे ठीक तालुके नीचे बहुत छोटीसी ऊपरकी तरफ लटकती हुई है सुह फाड़कर दर्पण द्वारा देख सकते हैं वह पदार्थका स्वाद लेती है और इस वड़ी जीभको सदद करती है ) सुख और गुह्य द्वार इत्यादि हैं। इसी प्रकार इनके द्वारां भी शरीरके अंदर हवा गसन करती हैं। इसी तरह लिंगके भीतर भी दो रास्ते हैं। एकसेंसे मूत्र निकलता है और दूसरेमेंसे वीर्य्य पतन होताहै। असली बात यह है कि हमारी देहमें चन्द्र और सूर्य्य इन दोनोंका अधिकार है और दक्षिणभागकी तरफ सूर्य्यका अधिकार है और वासभागकी तरफ चन्द्रका अधिकार है, इसी कारण मनुष्यके वामांगको चन्द्रांग और दाहिने अंगको सूर्य्यांग बोलते हैं। हम जो कुछ पदार्थ भोजन करते हैं वह ही सूर्याप्तिमें (देहाप्तिमें ) परिपक होकर शुक्रमें परिणत होताहै और अंतमें वास

तरफ स्थित होता है देखा जाताहै कि सूर्यांशि (देहाशि) को वही चन्द्र रक्षा करता है। कारण कि चन्द्रांगही शुक्रका स्थान है और शुक्रही देहाशिमें तेलका काम करता है अर्थात् उसीकी रक्षा करताहै। अब यह देखना योग्य है कि किस रास्तेसे होकर किस प्रकार हवा प्रवेश करती है और फिर अशुद्ध होकर निकलती है। यह अवश्य विभिन्न गुणयुक्त है। इस कारण इसे अशि सम्बन्धमें खूव सावधानीसे कार्य्य करना उचित है। कारण कि देह सम्बन्धमें कार्य्यके गड़वड़ होनेसे हितमें अहित होजाता है।

१ शुक्रही चन्द्रनामसे विख्यात है और उसी चन्द्रको सुधा भी कहते हैं। क्योंकि उसही चन्द्रको पान करनेसे सूर्य्याप्त प्रकाशमान रहता है जैसे तैळ दीपामिकी रक्षा करता है वैसेही चन्द्र सूर्य्यामिकी रक्षा करता है वैसेही चन्द्र सूर्य्यामिकी रक्षा करता है इसीको योग वोळते हें। अर्थात् उसी चन्द्रको पूर्ण रखनेसे प्राणियोंकी देहरक्षा होतीहै। कारण कि उसी सूर्य्यामिके वीचमें (जीवात्मा) वास करता है (जीवात्मा) उसी सूर्य्यकी ज्योति है। और इसके बुझ जानेसे जीवात्मा नहीं रहसकता इसीसे इस चन्द्रका ह्यास नहीं हो (शुक्रयतन न होवे) ऐसी चेष्टा करनी चाहिये और इसकी चेष्टा करनेकोही योग वोळते हैं।

प्ति छे द्वितीय ऋषि बोले—यह मनुष्य देह भी
एक छोटा सा जगत् है और यह भी
सहाजगत्के समान थोड़ासा ब्रह्म अंश है और
सहाजगत्के गर्भसें इसका वासस्थान है इस लिये
सहाजगत्के गर्भकी अवस्था जाननेमें कोई कष्ट
नहीं होगा क्योंकि इस जगत्में हम गर्भके समस्त
पदार्थ देखते हैं। अविनाशी परमात्मा जब जगत्के कर्ता विराट् पुरुषको ही मनुष्य जान सकता
है तब इस सामान्य जड़ जगत्की अवस्था
जानना क्या कठिन है। इसी कारण सब मनुद्योंको परिश्रम करना चाहिये इसका फल अवस्थ
मिलेगा।

त्वित्र अधि बोले-िक देखिये हवा जगतमें एक प्रकारकीही है परन्तु पदार्थीं के संयोग्योन पृथक र गुणयुक्त होजाती है जैसे गुलाब, चमेली, बेली, जुई, रजनीगंधा, मिलका, गंध-राज, शेफालिका, कामनी, चम्पा इत्यादि नाना प्रकार सुगन्धित पृष्पोंके संयोगसे बागकी हवा सनोहर होती है वही हवा मनुष्य अति आनंदके साथ ग्रहण करके शरीरकोस्निग्ध करते हैं। तथा

वही हवा मेले स्थानमें मलमूत्रादिसंयोगसे दुर्गन्ध और पीडाजनक होजाती है। जलसंयुक्त हवा (जो नदी या बड़ा तालाव उलांघकर चलती है) बहुत ठंढी और देहको पुष्टिजनक योगियोंको अतिप्रिय होसक्ती है तेजके संयोगसे हवा गरम होती है और जिसके देहमें शीतका प्रकोप हैं उसके वास्ते हितजनक है अथवा पित्त या वायुप्रधान जो मनुष्य हैं उनके वास्ते वही हवा अनिष्टजनक है। तब योगीके लिये कौनसी हवा उत्तम है इसका निश्चय करना चाहिये, और वृक्ष आदि संयुक्त वायु हमारे लायक है या नहीं इसका भी निश्चय करलेग चाहिये। और दिनरातमें कौनकौनसी हवा चलती है इसको भी जानना आवश्यक है।

हुस प्रकार ऊपरके लिखेहुए प्रश्न चतुर्थ ऋषिने सुनकर कहा—िक केवल योगियोंके लियेही नहीं बल्कि तमाम तन्दुरुस्त मनुष्योंके लिये भी जलसंयुक्त हवा सबसे उत्कृष्ट है। कारण कि नाना प्रकारके स्थानोंसे आईहुई हवा जलमें साफ होकर फिर उत्तम होजाती है. इसी कारण नदी या समुद्र व बड़े तालाब इत्या-दिके तटोंपरकी हवा सब मनुष्योंके सेवनीय है। इस वास्ते ऐसी हवाके लिये समयकी आव-रयकता नहीं है, कारण कि इस जगहकी वायु हरसमय स्वच्छ रहती है (कोई जगह प्रातःकालका वायु विशेष लाभदायक होता है किसी जगह सायं-कालका वायु आते लाभदायक होता है इस लिये कहागया है कि तालाब या समुद्र अथवा नदीके तटकी हवा हरसमय साफ रहती है)।

द्वाब पंचम ऋषि बोले-कि इस महाब्रह्मांडके उत्तरिहरामें चन्द्र है और दक्षिणिदिशामें सूर्य्यका वासस्थान है यह सब कोई देखते हैं। इसीतरह मनुष्यके भी उत्तर दिशामें (बाई तरफ) चन्द्र है और दक्षिण दिशामें (दक्षिणतरफ) सूर्य्य है। चन्द्रकी किरण हमलोग शीतल सम-झते हैं और सूर्य्यकी किरणें गरम, परन्तु किरण पदार्थ एक ही है इसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। हम चन्द्रकी किरणको इड़ा बोलते हैं और सूर्य्यकी किरणको पिंगला कहते हैं। इसी प्रकार फिर इड़ाको गंगा कहकर व्यवहार किया है कारण कि यह अपान वायुसे निकलती है इसी कारण इसको शीतल अनुभव करते हैं, एवं सूर्य्यकी किर-णको अर्थात् पिंगलाको यमुना कहसकते है कारण कि यह अग्निसे निकली है और इसी लिये उष्ण अनुभव करते हैं । इसी हम इसको तरह फिर इड़ा (चन्द्र) को रजोगुण कह सकते हैं और पिंगला ( सूर्य ) को तमोगुण कहसकते हैं। इन दोनों गुणोंके वीचमें सुबुम्ना है वह सत्त्वगुण विशिष्ट है उसीको सरस्वती कह-सकते हैं अर्थात् सुषुम्ना और सरस्वती एकही पदार्थ है इन तीनों ( इड़ा पिंगला सुषुम्नाके वीचमें ) ही प्रकृति नामसे परम ब्रह्मका एक अंश मिश्रित होकर वास करता है। उसीके कार्य्यके प्रभावसे नाना प्रकारके नाम होगए हैं जैसे मन, आत्मा, प्राण इत्यादि हैं परन्तु मन, प्राण, आत्मा संव एकही पदार्थ हैं उस एकके ही कार्य्यवश तीन नाम होगये हैं। असली

१ यमुनाको इस स्थानमें उष्ण प्रस्नवण कहा यह जलसंयुक्त अग्नि है। तात्पर्य यह है कि वह सूर्य्याग्नि और जलसंयुक्त साधारण अग्नि एकही पदार्थ है। परन्तु उसी साधारण अग्निके अन्दर ब्रह्मांश प्रवेश करनेसे उसे हम विभिन्नरूप दर्शन करते हैं।

यह है कि वह एक आत्मा सब कार्य्य करताहै क्या नाना प्रकारके कार्य्य करनेसे परमात्मा भी नाना प्रकारके होसकते हैं ? कदापि नहीं।

विष्ट ऋषि बोर्ले—कि वह केवल बहाही सत्य है और जगतमें जितने पदार्थ हैं सब मिथ्या हैं क्यों कि इन सबका विनाश देखा जाता है परन्तु केवल उस सत्त्वगुणमें स्थित परब्रह्मका विनाश नहीं है।

ह्वासम ऋषि बोले-कि इस महाजगतके हृदयमें जो सूर्याग्नि दृष्टिगोचर होती है उसीमें परब्रह्मकी ज्योति प्रकाशक है यह सर्व्वसाधारण देख सकतेहैं और सूर्यके उर्ध्व देशमें व जगतके ललाटमें जो सत्त्वगुणविशिष्ट साधारण ज्योति हिथत है उस पंचभूतके पंचरंगविशिष्ट कमला-कृति ज्योतिमें उसी ब्रह्मज्योतिका प्रकाश है।

१ उसी सूर्य्यकी ज्योतिको परमात्माकी शक्ति अथवा चेतनशक्ति कहते हैं । यह समस्त जगत उस अंखंड ज्योतिसे ही व्याप्त होरहा है । इस लिये जगन्मय ब्रह्म कहसकते हैं । परन्तु इस ब्रह्मके अंशका ज्योति ही जगन्मय है ब्रह्म अंश नहीं है । साफ ब्रह्मका रूप कोई मनुष्य देख नहीं पाया है । क्यों कि जगत्में अग्न और ज्योति इन दोनों पदार्थोंमें मिलकर परमात्माकी शक्ति वास करती है ।

որ գույրությունը այկարինը այկարարի գույրությունը այկարարին այկարարին այկարարին այկարարին բանացարի է բանարին դակարարի

किन्तु प्रकाश साधारण मनुष्य नहीं देखसकता यह सत्वपदार्थ (परब्रह्म) जगत्में प्रवेश करके जग-तको चेतन अवस्थामें रखता है। जिस समय यह सत्त्व पदार्थ इस जगतको परित्याग करके चला जायगा तव यह जगत् (देह और संसार दोनों ) जड़पदार्थ होजायेगा। इस वृहत् जगत्का नाश होनेका प्रमाण यह है कि सनुष्यका देह एक छोटा जगत् है यह पहिले लिखा जाचुका है और यह महा-जगत् अर्थात् संसार उस छोटे जगत्से वहुत वड़ा है। अन्तर इसमें और उसमें केवल इतना ही है कि यह (महाजगत्) क्षुद्रजगत्से वहुत काल पश्चात् नष्ट होता है परन्तु इसका नाश अवश्य होता है। कारण कि इस छोटे जगत् ( इस देह) का भी तो नाश है हां; इस छोटे जगत्की आयु अरुप है और महाजगत्की अधिक है। इस लिये इस असार और मिथ्या नाशवान् जगतके वास्ते जिससे हमारा कोई सुकार्य्य नहीं होता वृथा अपने असूल्य समयको नष्ट करना सूर्वोंका कार्य्य है।

ज्ञाथम ऋषि बोले-कि खैर अव हम लोगोंको चन्द्र, सूर्य्य, प्राण,अपान,वायु बराबर करके पूरक, कुंभक, रेचक इन तीन रीतियोंके अनुसार योग साधन करना उचित है। सनुष्यके वास तरफ चन्द्र शीतल है और दक्षिण तरफ सूर्य्य गरम है। इसिछिये शीत और उष्ण वायु वरावर करके पूरक कुंभक, रेचक, करनेसे सनुष्यदेह निश्चय ही ठीक रहेगा अर्थात् नासिकाके दक्षिण और वाम दोनों छिद्रोंद्वारा समान वायु ग्रहण करके यथासंभव कुंभक करने पंश्चात् रानैः रानैः रेचक करनेसे हमारे रारीरके भीतर पवित्रता उत्पन्न होगी और इसी कारण इस दुखदायी व्याधिके हाथसे हम लोग मुक्त हो सकेंगे। कारण कि देहकी अग्नि प्रज्वित रहनेसे देहके आभ्यन्तर मलको जला देगा तब सुतरां पवित्र और आरोग्ययुक्त रहेगा। हमारा शरीर और भोजनके समय वामनासिका रुईसे बंद करना अति आवर्यक है कारण कि भोजनके समय अधिकी अति आवश्यकता है क्योंकि अधि नहीं होनेसे भोजनके पदार्थोंका परिपाक नहीं होसकता

इन सव कार्योंको विचार कर मनुप्योंको चलना उचित है इस रीति अनुसार आचरण करनेको ही योगांग कहते हैं। यह जगत् (देह अथवा महा-जगत्) समान भाग शीतसे ठीक ठीक चलता है इसी कारण सूर्यदेव छः सास उत्तरायण और छः मास दक्षिणायन रहते हैं। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तब गरसी पड़ती है और जब दक्षिणायन होते हैं तब शीत होता है, इस प्रकार शीत और उष्णका समान भाग छः छः सासका करके सूर्य देव इस जगत्की रक्षा करते हैं।

हिंदू तीय ऋषि वोले-िक मेंने एक समय कुंभक करके नेत्र स्थिरकर रक्खे थे उससे दूरकी वस्तु सामने ही प्रतीत होती थी और हमारे नेत्रसे अंदाज डेढ़ हाथ आगे एक मनुष्यकी मूर्तिका दर्शन हुआ और जान पड़ा कि मानो वह भी मेरी तरफ ऑख मिला रही है हमको उस समय अति आनंद प्राप्त हुआ। इसलिये नेत्र स्थिर करनेका अभ्यास करना भी हमारा कर्तव्य है।

त्वितीय ऋषि बोले-िक यह बात ठीक है, क्योंकि हमने भी एक समय इस प्रकार दर्शन पाकर अति आनंद उठाया है । इसलिये अव हसको नेत्र स्थिर करनेका अभ्यास करनेके लिये किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। दिनके समय किसी पहाड़की चोटीपर और रात्रिके समय किसी वड़े नक्षत्रकी तरफ देखनेसे हैं। हमारा कार्य्य सम्पन्न होसकता है, इसको त्राटक या दिव्यदृष्टि कहसकते हैं।

चुतिर्थ ऋषि बोले-कि यहां पासमें कोई पहाड़ नहीं है इस लिये किसी बड़े वृक्षकी डाली किंवा फल पर लक्ष्य करनेसे भी हसारा मनोरथ सिद्ध होसकता है खैर इसके लिये कोई विशेष चिंता नहीं है।

क्यांचम ऋषि वोले-कि और भी एक कार्यं करना होगा, वह यह है कि हम लोग जो जो वस्तु खात हैं वह एक दिनमें परिपाक नहीं होस-कती है और इस कारण पेटमें हमेशा मल मूत्र आदिक जमा रहता है, वहीं मल मूत्र साफ कर-नेके वास्ते कोई उपाय करना चाहिये।

व यह बात पंचम ऋषिकी सुनकर षष्ट ऋषि बोले-िक हमारे पेटके नाभिदेशको श्वास प्रश्वासके द्वारा चारों तरफ घुमानेसे पेटका समस्त भोजन मल मूत्र इत्यादि एकत्र होजायगा और इसी प्रकार कर्म करनेसे हमेशा पेट साफ रहेगा इस क्रियाको नोलीकर्म्म कहसकते हैं। और श्वास प्रश्वासके द्वारा पीठकी तरंफं पेट लगानेसे पेटकी अग्नि वृद्धि होकर पेटका अशुद्ध पदार्थ भस्म करती है और फिर मल मूत्र इत्यादि नीचेके द्वारसे निकल जायँगे तव पेट साफ होजायगा, इसिक्रयाको उड्डियान बन्ध कहसकते हैं।

मुत्तिसं ऋषि वोले-आंपने जो कहा वह सव युक्तिसंगत है इसमें कोई सन्देह नहीं है, परन्तु हमारी इच्छा यह है कि पेटके अंदर गुदा द्वारा जल प्रवेश करके पेटके सव असार पदार्थों को धोकर फिर वापिस उसी द्वारसे त्याग करनेसे पेट एक वारमें साफ होसकता है, इसको वस्ति कर्मा कह सकते हैं।

ज्ञाथम ऋषि बोले-किं तुमने यह जो कुछ कहा है खूव सोच विचारकर कहा, परन्तु गुदाके द्वारा जल पेटमें प्रवेश करनेका उपायं यही है किं तालाव या नदीके जलमें कमर तक डूबकर दोनों पैर दोनों तरफ फैलाकर गुदाको संकुचित हठ करनेसे ही जल पेटमें प्रवेश करसकेगा अन्य किसी प्रकारसे नहीं। तव उस जल द्वारा पेटको दहने और वांये तरफ हिलानेसे पेटका तमाम अशुद्ध पदार्थ जो अन्दर जमा है निकल आवेगा, तव गुदा द्वारा अशुद्ध जल सहित मल मूत्र इत्यादि त्यागनेसे पेट एकदम पवित्र होजायगा, परन्तु गुदा द्वार खोलनेका उपाय करना अति आवश्यक है।

द्वारा गुदाके भीतरसे मलमूत्र इत्यादि सफाई क्रम क्रम बढ़ाना चाहिये। अर्थात् प्रथम दिन एक अंगुली, दूसरे दिन दो अंगुली तीसरे दिन तीन इस प्रकार गुदा द्वार खुलना क्या असंभव है।

विव तृतीय ऋषि बोले-कि यह उपाय तो निश्चय कर लिया परन्तु अव श्लेष्मा नष्ट करनेका उपाय भी सोचना उचित है।

ज्यतुर्थ ऋषि वोले-कि श्लेष्मा नष्ट करनेके वास्ते पवित्र मंत्र ओंकार जपना तथा प्राणायाम करना चाहिये, और रोज प्रातःकालमें किंचित् गायका घृत गरम करके पान करनेसे शरीरके भीतरकी सब नाड़ी आदि साफ रहेंगी और पेटके ऊपर जो सरदींका स्थान है वह भी साफ होजायगा इस प्रकार कम्म करनेसे हम लोगोंको श्लेष्मासे विशेष कष्ट नहीं होगा । ऋषियोंने इस प्रकार युक्ति द्वारा यम, नियम, आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,ध्यान,समाधि तक अष्टांग योग अभ्यास करके त्रिकालज्ञ (भूत, वर्तमान, भविष्यत् कालोंको जाननेवाले) होगए । आनंदकी सीमा नहीं रही इस रीतिसे सहऋषि परम पदको प्राप्त होकर जीवन्मुक्त हुए।

क्रिक समय सप्तऋषि अपने अपने आ-सनपर बैठकर धर्मसम्बन्धमें चर्चा करते करते कहने लगे।

ज्ञ्राथम ऋषि बोले-कि इस संसारमें मनुष्योंकी (जीवआत्माकी) मुक्तिके वास्ते हमको क्या करना उचित है।

व द्वितीय ऋषि बोले-िक इस असार संसारमें से अगर मनुष्योंकी मुक्तिहेतु कोई उपाय निश्चय करते हैं तो मनुष्योंके जन्मसे मृत्यु-तक उनको वया वया कार्य्य करने उचित हैं यह सब विस्तारपूर्वक वर्णन करके एक अंथ रचना करना उचित है।

त्तितीय ऋषि बोले-कि बाल्यावस्थामें नौ 🖲 वर्षकी अवस्थासे ब्रह्मचर्य्य पालन करना तथा सात्त्विक भोजन करना (गायका दुग्ध, गऊका धृत, मीठे फल इत्यादि ) और कड़वा, खद्दा, चरपरा, जियादा नमकीन पदार्थ तथा जियादा भीठा पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिये, क्योंकि सब पदार्थ रजोगुणी हैं, और मछली मांस, प्याज, लहसुन, मसूरकी दाल, इत्यादि तमोगुणका खाना है, इसिलये इसको भी त्याग करना उचित है। और प्रभातसे संध्या तक अर्थात् प्रभातमें मध्याह्रमें और सायंकालमें इन तीनों समय सूर्यकी उपासना करना उचित है, इसी प्रकार चौबीस वर्षकी अवस्था तक इस नियमम चलना इसीको ब्रह्मचर्य्य कहते हैं। ब्रह्म-चर्य रखनेका कारण यह है कि चौबीस वर्ष तक सनुष्यका देह बढ़ता हैं इस बीचमें शरीररक्षा करनेवाला शुक्र किसी तरह बाहर नहीं गिरै ऐसी चेष्टा करनी चाहिये क्योंकि अपक्व शुक्र- पतन होजानेसे मनुष्यका शरीर व्याधियुक्त होकर अकालमें मृत्यु होती है।

च्चित्र्थं ऋषि वोले-कि आपने जो कहा यह प्रत्यक्ष है इसमें कोई सन्देह नहीं है । अब वही सूर्य्य तीनों समय तीन प्रकारके रूप धारण करता है उन तीनों रूपोंके ध्यान करनेका मंत्र रचना करना उचित है।

ज्ञांचम ऋषि वोले-कि जो कुछ ओंकारकी व्युत्पत्तिके वास्ते वाक्यद्वारा कहाजायगा वही मंत्रसमान गिनना चाहिये।

ब्रिष्ट ऋषि वोते -िक आपने यह ठीक कहा, यह बहुत ही सुंदर युक्ति है यह कह बहुत कुछ सोच विचार कर इस मंत्रका उच्चारण किया। ॐ भूर्भवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम् । और ऋषि षष्ट ऋषिके मुंहसे यह मंत्र सुनकर बहुत आनन्दित हुए और षष्ट ऋषिको वारस्वार धन्य-वाद देने लगे।

ज्यासम ऋषि बोले-कि इस मंत्रको ब्रह्मगा-यत्री कहसक्ते हैं। परन्तु यह गायत्री मंत्र संक्षेपमें रचना हुआ है इस कारण साधारण मनुष्य इसको नहीं समझसकेंगे इस लिये इस मूलमंत्रको रानैः रानैः विस्तार करना अति आवश्यक है।

श्राथम ऋषि बोले-कि त्रिलोकीके वीचमें भुवर् लोकमें और चारलोक वृद्धि करसकते हैं। ॐसूः ॐसुवः ॐस्वः ॐसहः ॐजनः ॐतपः ॐसत्यम् ॐतत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ। इस प्रकार गायत्री मंत्रको विस्तार करना ही उचित है इस सुवलों-कमें यह चार लोक और ज्यादे हुए हैं महलींक जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, पृथ्वीका अथवा समस्त लोकोंका शासन करने-वाला (राजाधिराज महाराज) है उसको मह-लोंक समझना और भुवलोंककोही जनलेक कहते हैं, क्योंकि जीवमात्र इसी लोकमें जन्म धारण करते हैं और फिर इसी सुवलोंकमेंसे मृत्यु होती है, इसिलये यह मृत्युस्थान भी है इसिलये इसका मृत्युलोक भी नाम है। इसीको जम्बूद्वीप भी कहतेहैं, भुवलोंकके वीचमें बहुत आदमी पर-सारंसाके दर्शनके वास्ते तपस्या करते हैं। इस-

लिये इस सुवर्लोकको तपोलोक भी कहते हैं और फिर इसी सुवर्लोकमें तपस्वी परमात्माका दर्शन करनेके वास्ते तपस्या करते करते परमा-त्माका दर्शन पाकर जीवन्मुक्त होगये हैं। इस-लिये इसी सुवर्लोकको सत्यलोक भी कहते हैं।

िह्नतीय ऋषि बोले-िक इस मंत्रसे संलग्न ॐकार (सूर्य्यात्मा)का तीनो समय और ( प्रातःकाल मध्याह्नकाल, सायंकालके समय ) तीन रूपका तीनप्रकार ध्यान करना उचित है। और इस जगत्में कार्य्यके अनुसार ओंकारके तीन नाम रखने उचित हैं वे रूप कल्पनाके द्वारा तैयार करनेसे भी कोई विशेष हानि नहीं है। मूल बात यह है कि असली पदार्थ रहनेसे कोई कर्म्स नष्ट नहीं होता । इस लिये सृष्टिकालमें ( ब्रह्मा ) रजोगुणविशिष्ट है, स्थिति-कालमें (विष्णु) सत्त्वगुणविशिष्ट है, कालमें ( महेश ) तमोगुणविशिष्ट है, परन्तु यह तीनों नाम एक ही पदार्थके हैं। द्रह्माजी इस जगत्के चारों तरफ उजाला करके ( सूर्यात्मा ) रजोगुणमें प्रातःकालके

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

उद्य होते हैं इसिलये ब्रह्माजीके चार मुख वर्णन किये हैं। इसी प्रकार ऊपरकी तरफ एक हाथ दूसरा नीचेकी तरफ है। ऊपरकी तरफ जो एक हाथ है वह परमात्माको अर्पण किया ह वह दहिना है और नीचेकी तरफ के हाथमें अंडेके समान इस पृथ्वीको (कमण्डलुको) धारण किया है हंस वाहन है (हंस मंत्र अजपा गायत्री कही जाती है) क्योंकि हंस राव्दके अर्थ निःश्वास व प्रश्वासके हैं इसिलये वह सर्व जगद्व्यापक वायुका वाहन है ऐसा ब्रह्माजीका स्वरूप है जो नीचे वर्णन किया गया है। "अ आपोज्योती रसोमृतं ब्रह्मसूर्भुवः स्वरोम्। प्रथमं रक्तवर्ण चतुर्भुखं द्विभुजम् अक्षसूत्रकमण्डलुधरं हसवाह-नस्थं ब्रह्माणम्।"

संत्र हुआ, इस तरह धीरे धीरे ओंकारका विस्तृत वर्णन करके त्रिसन्ध्याके ओंकारकी (सूर्य्यकी) उपासना सन्ध्याविधि नाम करके एक यन्थ रचना उचित है क्यों कि इससे अज्ञानी मनुष्योंको ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान होनेसे परमात्माकी उपासना भी ठीक ठीक होगी।

च्चातुर्थ ऋषि वोले-आपने जो कहा यह सव सत्य है। मध्याह्नकालके समय सूर्य्यका प्रकाश जगत्में व्याप्त होकर रहता है। इसलिये जगत् ही ब्रह्म है इस कारण परब्रह्मका विराट्रूप या विश्वरूप कहा जासक्ता है और व्यापक होनेसे विष्णु या विरूपाक्ष नाम भी होसक्ता है। अर्थात् यह जितने भी नाम रखेगये हैं जैसे ब्रह्म विष्णु महेरा इत्यादि यह सब ओंकारके ( सूर्य्यके ) नाम कते हैं। फिर उसी ब्रह्मके अंश विष्णुको सूर्य्या-ग्निके बीचमें वास करनेके कारण वैश्वानर भी कह सकते हैं, उसी परब्रह्मने कामरिपुको सृष्ट करके वध किया है इस कारण इस पृथ्वीमें जीवसृष्टिके लिये उसी कामको पंचभूतमें मिला दिया है कारण कि काम नहीं होनेसे पांचभौतिक देह प्रस्तुत नहीं होसकता है मृतदेहका मृत्यु नहीं होसकता है इसहेतु शिवको मृत्युंजय भी कहसकते हैं। अब उन विष्णु वा केशवके कोई हाथ पांव नहीं देखा जाता है किन्तु वह हाथ पावोंका कार्य्य आकर्ष-णके द्वारा करता है। इस परमात्माके अंशने सूक्ष्म.

देह (सूर्यामि) के वीचमें प्रवेश करके इस जग-त्में ओंकार नामसे विख्यात होकर शंखके आकार पृथ्वीको धारण किया है इसलिये इस शंखके समान पृथ्वीको चार पदार्थकी कल्पनाके द्वारा प्रस्तुत करके वर्णन करसकते हैं। अर्थात् चारों तरफ चारों हाथ और उन चारों हाथों मेंसे एक हाथसें पृथ्वीके तुल्य शंखको अर्पण कियाजावे और द्वितीय हाथमें शंखके सुख चक्रको समर्पण किया जावे और तृतीय हस्तमें पृथ्वीको गदास्व-रूप कहाजावे, और चतुर्थ हस्तमें शंखके सदश पृथ्वीको पद्मस्वरूप दिया जावे, और गरुडका वाहन अर्थात् रजो और तमोगुणके ऊपर विार्व-कार केराव विश्वव्यापक विष्णु सवार हुए हैं ऐसे स्वरूपसे ध्यान करना चाहिये॥ "ॐआपोज्योती-रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् हृदि नीलोत्पलदल-प्रभं चतुर्भुजं शंखचक्रगदापद्मधरं केशवं ध्यायेत्।

ज्यातुर्थ ऋषि बोले-कि इस पृथ्वी और सूर्य्यके छिपनेके समयको शिव या शम्भु भी कहसकते हैं,

नाम होसकतौ है और क्योंकि शवसे शिव ललाटमें एक कला चन्द्रकी वर्णन की है उसका कारण भी यही है कि एक कला चन्द्रकी पृथ्वीमें रहती है इसिळिये शिव नाम पृथ्वीका ही होसकता है। क्यों कि चन्द्र अपनी १६ कलाओंसे परिपर्ण नहीं होता। सूर्य्यकी तीन किरणें पृथक् पृथक् पड़ती हैं इसीलिये उन्ही किर-णोंको शिवजीके तीन नेत्र सूर्य्य, चन्द्र, अग्नि, त्रिनेत्र समझसकते हैं और उन्ही तीन किरणोंको त्रिशूल कहसकते हैं। फिर जब ससुद्रका जल वेगसे एक शब्दके साथ समुद्रके तट पर पृथिवीके ऊपर सदा आता है और जाता है और ऊपरमें गर्जन होता है और समुद्रमन्थन इन सव तीन शब्दोंद्वारा जो एक शब्द प्रकाश होता है उसीको डसरू कहसकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण और

१ सूर्य्य और पृथ्वीको शिव कहनेका तात्पर्य यही है कि पृथ्वी जड़ है। इसिल्ये इसको शव कहा है, कि शव नाम मुख्देका है। और शवसे शिव नाम बनगया कारण कि हम लोग देखते हैं कि हमारी दुनियाका पालक सूर्य भी सन्ध्या समय मृत्युको प्राप्त होजाता है अर्थात् सन्ध्या समय सूर्य्य तेज शून्य होजाता है इसिल्ये उस समयके सूर्यको शिव भी कहसकते हैं।

तसोगुण ( वृषभ ) शिवके वाहन हैं। अर्थात् सनु-प्यको छोड़ जगत्क समस्त प्राणी रज और तमो-युक्त हैं और उनसें सत्त्वगुणका लेशसात्र है। (साधारण ज्योतिके बीचसें यदि ब्रह्मज्योति सिली हुई रहे तो उसको पूर्ण सत्त्वगुण कहसकते हैं ) कारण कि सत्त्वगुण थोड़ा नहीं रहनेसे जीवसृष्टि नहीं होसकती है। अर्थात् पशुमें जो सत्त्वगुण है वह वहुत कस है इसी प्रकार शिवका स्वरूप वर्णन करना अति उत्तम है॥ ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोध् ललाटे श्वेतं त्रिशूलड्सरू-करमध्चन्द्रवृषभस्थं शंसुं ध्यायेत् इसविधिसे सप्त ऋषियोंने धीरे धीरे तीनों समय सूर्यदेव ( ओंकारकी ) उपासनाका मंत्र पृथक् पृथक् तैयार करके सन्ध्याविधि नास करके एक जंथ रचना किया।

करते करते एक ऋषि बोले-िक यह करते करते एक ऋषि बोले-िक यह त्रिसन्ध्या उपासना भी बहुत संक्षेपसे तयार हुई है इस लिये इसको और भी विस्तारपूर्वक वर्णन करके अज्ञान मनुष्योंको ओंकारकी व्युत्पत्ति सम- झनी चाहिये तव इस मंत्रकी कथा अखण्ड होगी। अब सन्ध्याविधिका संत्र सातों भागों में विभाग करके हम उसमें से एक एक भागको ग्रहण करके एक एक मंत्रको विस्तारपर्वक वर्णन करके धीरे धीरे एकत्र करेंगे ऐसा होनेसे थोड़े दिनों में यह वड़ा ग्रन्थ समाप्त होसकता है। यह प्रंथ तालपत्रमें होना असंभव है कारण कि एकत्र वंधन नहीं होसकते।

स्वासम ऋषि बोले-कि आपने जो कहा सब सत्य है परन्तु ताड़पत्रके समान और कौनसे ऐसे पदार्थमें होसकता है इसका विचार करना चाहिये।

क्षिया जावेगा। अब बहुत काल व्यतीत किया जावेगा। अब बहुत काल व्यतीत होगया एक बार हम लोगोंको स्वायंभ्रव मनुके साथ मिलना उचित है हम सब मिलके जावें वस अब बिलम्ब करनेका समय नहीं है। वे क्या करते हैं हमको देखना चाहिये। यह कहकर सम ऋषि अपने अपने आसन त्यागकरके संसारकी ओर मनु प्रजापतिकी खोजमें गये और समुद्रके तटसे उत्त- ար հարա արդարա արդատորդու արդատորդություն արդատորդ

મિત્ર મુક્તિમાં કુકાલોમાં મુક્તિમાં કુકાલો છે. આ માટે માને મુક્તિમાં કુકાલો છે.

रकी ओर चलने लगे। इसी प्रकार चार पांच दिन तक प्रत्येक स्थानपर विश्रास करके बहुत दूर जाने पश्चात् दूरसे उन्होंने एक पठवंत देखा।

िह्ह तीय ऋषि बोले—वह जो सामनेकी तरफ पहाड़ दीखता है उस पहाड़को उह्नंघन करना होगा, पीछे स्वायम्भव मनुकी राजधा-नीकी खोज करनेकी सम्भावना है। क्योंकि उत्तरा-खंडमें उसने राजधानी स्थापना की है।

ल्लितीय ऋषि बोले-कि इस पर्व्वतकी तो सीमा भी नहीं दीखती है किस तरह जायेंगे इस लिये अब जहां उस पर्व्वतकी निचाई जमीन देखेंगे उसी तरफ हमारा जाना उचित है।

ज्ञातुर्थ ऋषि पहाड़की ओर देखकर बोले-कि देखिये, हमारे सामनेकी तरफ पहाड़ क्रमसे नीचा है।

विंचम ऋषि वोले-कि आपने ठीक कहा इस तरह पहाड़की निचाई और कहीं देखनेमें नहीं आती है, इसलिये निश्चय वह रास्ता ही है। यह कहकर ऋषि उसी ओर जाने लगे, थोड़े समयमें पहाड़के निकट पहुंचगए। ज्ञिष्ठ ऋषि वोले-कि वह जो एक वड़ा वड़का पेड़ दीखता है उसी वृक्षके मुलमें हमारे आसन स्थापन करना ठीक है।

ह्यास ऋषि वोले-हम लोग देखतेहैं कि यहां पर पहाड़के नीचे मिट्टी अधिक नहीं है इस कारण मृत्तिका न होनेसे पेड़ इत्यादि भी वहुत कम हैं और पेड़ इत्यादि जंगली फल मूल न होनेसे जीवहिंसक पशु भी नहीं होंगे । ईस प्रकार ऋषियोंने पहाड़को देखकरके वहुत आनंदसे बड़के पेड़के मूलमें अपने अपने आसन स्थापन किये और सब वहां वैठगये।

ज्ञाथम ऋषि बोले-कि इस पहाड़के उपर चढ़कर खाद्य द्रव्यकी खोज करना उचित है। और वह जो नदी दीखती है उससे दो कमण्डलु जल लेआओ प्रथम ऋषिके इस प्रकार वाक्य सुनकरके द्वितीय और तृतीय ऋषि अस्त

१ यह पहाड़ आज कल जिन्ध्याचलके नामसे विख्यात है, इसी पहाड़के ऊपर ॐकारेश्वर महादेव स्थापित हैं। बहुतसे साधु उसी ज्योतिर्किंग दर्शनके वास्ते समय समयपर एकत्र होते हैं और उसी पहाड़के पूर्व दिशामें विन्ध्यवासिनी अष्टेंभुजा देवी स्थापित हैं, उन्हों देवीके दर्शनके वास्ते समय समय पर बहुत यात्री इकहे होते हैं।

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O हाथमें लेकर पहाड़के ऊपर चढ़कर इधर उधर देखने लगे, तव द्वितीय ऋषि वोले-कि वह देखिये सामने एक बेल दीखती है उसके पत्ते सकरकन्द आलूके सहश हैं चलो एकवार परीक्षा करें। यह कहकर दोनों ऋषि उस जगह गये और देखा कि वास्तवमें वह आलू ही हैं द्वितीय ऋषिने अस्त्रके द्वारा भिट्टी खोदकर वहुत मूल संघह किया तव थोड़ा समय समझकरके अन्य जगह पर नहीं जाकर ऋषि फिर आसनकी ओर लौट आये । इधर चतुर्थ और पंचम उस नदीके पंवित्र जलसे कमंडलु अपने आसन पर उपस्थित हुए । द्वितीय और तृतीय ऋषिभी खाद्य सामग्री लेकर आसनपर उपस्थित हुए । दिन रोष होने आया तव द्वितीय ऋषि बोले-िक अग्निका क्या उपाय करना चाहिये।

१ आजकल वह नदी नम्मेदा गंगा नामसे विख्यात है। इस नर्मदा गंगाके जलमें एक अस्थि डुवाके रखनेसे तीन चार पीछे उठानेसे वह अस्थि पत्थर होजाता है, यह परीक्षा करके देखा गया है और इस नर्मादा गंगामें बाणलिङ्ग महादेव वहुत मिछते हैं । हिन्दू छोग बाणिंगमें अति मिक्तके साथ मात्माको पूजते है।

ल्लितीय ऋषि चोले-कि काष्टकी आवश्यकता हैं है। यह सुनकर षष्ट और सप्तम कुदाली हाथमें लेकर पहाड़के ऊपर चढ़गये पीछे दोनों काष्ट संग्रह करके फिर आसन पर उपस्थित हुए। द्वितीय ऋषिके दो टुकड़े काष्ट लेकर विसनेसे आगकी उत्पत्ति हुई। तब वहुत वड़ा एक ऋषियोंने ओंकारशब्द आगका प्रस्तुत किया उच्चारण करके उसी अग्निके चारों तरफ अपना अपना आसन जमाया और आसनोंपर सव ऋषि वैठकर वह भोज्य पदार्थ फल मूल आदि अग्नि-कुंडमें थोड़ा थोड़ा सेंककर भोजन करने लगे, और भोजनके अंतमें हरड़े फलके द्वारा सुखशुद्धि की, तब उस समय उनकी आनंदकी सीमा नहीं रही। सन्ध्याके समय आकाशमें एक दो करके तारे दिखळाई दिये । उस रोज शुक्ला चतुर्दशी तिथी थी चन्द्रदेवके उदय होते समय अत्यन्त सुखकी रात्रि मालुम हुई।

क्ष्मिथम ऋषि बोले-पहाड़की शोभा देखिये वह देखो पहाड़के ऊपर और नीचेको समु-द्रकी लहरें खेलरहीहैं ऐसा प्रतीत होता है

नाना प्रकारके पेड़ोंमें अनेक प्रकारके पक्षियोंके झुंड रात्रि व्यतीत करनेके लिये अपने अपने घोसलोंमें बैठकर नाना प्रकारके भीठे स्वरोंसे बोलते हैं। यह नाना प्रकारके भीठ भीठे स्वर एकत्र होनेसे ऐसा मालूम होता है मानो नाना प्रकारके पक्षी एकत्र होकर ॐकार उच्चारण कर-रहे हैं। आहा! कैसा मनोहर दृश्य देखनेमें आया बड़ा आनंद है।

त्वित ऋषियोंके इस प्रकार बात चीत करते करते रात्रि प्रायः शेष हुई, पूर्वकी ओर आकाश-मण्डलमें प्रभातके नक्षत्र उदित हुए।

ज्ञाथम ऋषि बोले-अब सूर्य्यदेवके उद्य होनेमें अधिक समय नहीं है। चलो सब जने उस नदीमें स्नानादि किया सम्पन्न करें। प्रथम ऋषिका यह वाक्य सुनकर सब ऋषि नदीके तटपर उपास्थित हुए और उसी नदीमें स्नानादि-किया करके फिर ठीक जगह पर पहुंचे।

्रितीय ऋषि बोले-इस पर्व्यतकी शोभा देखनेके वास्ते अपने सब चलकर एकवार पहा-ड़के ऊपर चढ़ें। हिन्तीय ऋषिके इस वाक्यको सुनकर सप्ते ऋषि पहाड्के ऊपर चढ्गये और इधर उधर देखनेलगे।

ह्य तीय ऋषि वोले—वह देखो पूर्वदिसासें सूर्य्य देवने आकाशमण्डलमें लालवर्ण धारण किया है, फिर इस प्रकार देखते रक्तवर्ण सूर्यदेव (ॐकार) उदय होते दीखे जैसे समु-दकी लहरें ऊंची नीची होती हैं इसी प्रकार सूर्य-किरणोंकी शोभा होरही है (धवलगिरि, हिमा-लय, नीलगिरि, रजतिगिरि, हिंगुलाक्ष, प्रभृति नानारंगविशिष्ट पर्वत सूर्यदेवका स्वागत करनेके वास्ते आकर सूर्य्यदेवको चारों तरफसे घेरकर खड़े हैं। ऋषियोंने इस तरहसे नाना प्रकार दर्शन करके बहुत आनंद पाया और तब खानेकी खोज करके देखा कि इस पर्व्वतके फल (खजूर अमरूद आदि) अल्पपरिमाण हैं किन्तु सुस्वादु मूल (कन्द मूल शंकरकन्द, रतालू इस्यादि ) बहुत मिलते हैं। ऋषियोंने वह फल मूल आवश्यकतानुसार संग्रह करके निर्दिष्ट स्थान पर प्रत्यागमन किया । पछि ऋषियोंने भोजनका आयोजन करके

THE PARTY OF THE P

किया। भोजनके अन्तमें प्रथम ऋषि वोले—िक अव हम इस पर्व्वतको उद्धंघन करके खायंभुवमनुकी राजधानीका खोज करेंगे अब अधिक विलंब नहीं करना चाहिये। प्रथम ऋषिका ऐसा वाक्य सुन-करके सब ऋषि उठ खड़े हुए और बोले कि चलिये। यह कहकर पहाड़का जो स्थान नीचा था उसी जनहपर जाकर पहाड़पर चढ़गये और उत्तर तरफ जानेलगे।

त्विसरे प्रहर वह पर्व्वतको अतिक्रम करके उत्तराखण्डमें उपस्थित हुए। इस प्रकार वहुत दिन तक नाना देश श्रमण करते २ मनु प्रजापितकी राजधानीमें पहुंचे, और मनु प्रजा-प्रजापितको खबर दिया स्वयम्भुव मनु ऋषियोंके आनेकी खबर पाकर वहुत आनन्दित हुए और अन्तःपुरसे वहुत जल्दी आकर ऋषियोंके सामने खड़े होगये और हाथ जोड़कर प्रणामपूर्वक बोले कि मुझको आप लोगोंने पहिचाना है या नहीं? तब ऋषिलोगोंने मनु प्रजापितको हाथ उठाकर आशी-वाद दिया और कहनेलगे—महाराज! हम लोगोंको ब्रह्मविद्या अभ्यास करते करते इतना विलस्ब होगया परन्तु हमारे मनमें सर्व्वदा आपके दर्श-नकी अभिलाषा रहती है कि अव महाराजा हमसे आपका क्या काम होसकता है उसीके लिये आज्ञा-कीजिये, हम लोग तैयार हैं। तव मनु प्रजापतिने ऋषियोंको संग लेकर अपनी वैठकपर प्रवेश करके यथायोग्य स्थानपर ऋषियोंको आसन प्रदान किये।

मुन्त प्रजापितने ऋषियों से राजधानी के समस्त वृत्तान्त वर्णन करके कहा—िक हमने अपने राज्य-शासनके वास्ते एक संहिता (संसारके यनुष्यों को किस नियमसे चलना चाहिये इसकी व्यवस्थाके लिये स्मृतिशास्त्र) तैयार की है आप लोग पढ़कर देखिये इस पृथ्वीसे शस्यादि किस प्रकारसे उत्पा-दन किया जाता है यह सब इसमें मैंने अपनी मतिके अनुसार दिखलाया है। अथवा मनुष्यको भोजनके वास्ते क्या वया आवश्यक है और किस प्रकारसे रसोई करके खाते हैं यह भी यनुष्यों के हितार्थ अपनी मतिके अनुसार मैंने विस्तार किया है और भाषा लिखनेके वास्ते जिन जिन पदा-थों की आवश्यकता है जैसे, कागज, कलम, स्याही इत्यादि इस पृथ्वीमें किस प्रकार प्रकट होंगे, और लोहेके अख जो इस संसारमें सर्वदा आवश्यक हैं उनके विषयसें भी सब अपने वंश्लोद्भव मनु-ज्योंको शिक्षा दी है, और भाषा सीखनेके वास्ते प्रतिस्थानमें एक एक विद्यालय स्थापन किया ह शिक्षक ठीक ठीक शिक्षा देतेहैं, और कपासके द्वारा मनुष्योंके देह आवरणके वास्ते वस्त्रादि बना-नेकी सनुष्योंको शिक्षा दी है, तथा कय विकय होनेके वास्ते सुवर्णसुद्रा, रोप्यसुद्रा, तास्रसुद्रा इत्यादि सिक्के परमात्माके नामसे अंकित करके प्रस्तुत किये हैं। वह सुद्रा हमारे समस्त राज्यमें चलती हैं और वासस्थान, राजसभा, प्रासाद इत्यादि जो बनाए हैं वे सब आप देख ही रहे हैं। मनोहर और सुन्दर भोजनपात्र और जलपात्र आदि भी बनाये गये हैं। इसी प्रकारके अनेक कार्य्य इस संसारमें किये हैं। सुवर्ण रौप्यके तथा हीरा, पन्ना चुन्नी, मानिक, नीलम, प्रवाल, सोती इत्यादिके अलंकार स्त्रियों और पुरुषोंको सजानेके वास्ते प्रस्तुत किये हैं और हो भी रहे हैं। बाकी इसमें जो कुछ कमी हो सो आप आज्ञा दीजिये

उसके करनेका उद्योग किया जावे। किन्तु सब कार्य्योंसे श्रेष्ठ और आवश्यक एक प्रधान कार्य्य अविशिष्ट है जिसको मुक्ति कहते हैं इसमें आपलोगोंकी इच्छाके अनुसार उत्तम विचार करके प्रचार कीजिये, कारण कि मैं इसमें अच्छा बुरा व उचित अनुचित कुछ नहीं जानता।

ज्यक्षित ऋषियोंन यह वावय सुनकर मनु महाराजको धन्यवाद दिया और संहिता पाठ करने लगे। इधर दिन प्रायः रोष होने पर आया और धीरे धीरे सायंकाल हुआ।

विश्व प्रथम ऋषि बोले—संहिताका पाठ पश्चात् करना अब चलिये कछ विश्वास करें और महारा-जाको भी विश्वास लेने दीजिये।

द्वाहाराजने कहा हे महात्मागण! ब्रह्मकी उपासना सम्बन्धमें कुछ तैयार है वया? प्रथम ऋषिने पूर्व्वोक्त तालपत्रमें लिखाहुआ वही सूर्य्यो-पासना सन्ध्याविधि निकालकरके महाराजाके हाथमें अर्पण किया। महाराजा उसको अध्ययन करके बहुत आनन्दित हुए और ऋषियोंसे कहा आप लोग अब विश्रामागारमें चलिये। यह कह- करके महाराजा उठ खड़े हुए ऋषिगण भी महारा-जाके संग लंग उठकर चलेगए महाराजाने ऋषि-गणको साथ लेकर विश्रामागारमें गमन किया।

प्रस्पर कहनेलगे—सहाराज स्वायं सुव परस्पर कहनेलगे—सहाराज स्वायं सुव मनुने यह मृत्युलोकमें स्वर्गधाम प्रस्तुत किया है, आहा ! क्या सुखका स्थान है, यह विश्रामागारके चारों ओर फुलवाड़ी है, इसके सगंधयुक्त नाना, प्रकारके फलोंके सुगन्धसे चारों ओर आसोदित होरहा है। वागके चारों तरफ शेष सीमामें नाना प्रकार सखाद्य फलोंके पेड़ (लीची, आम-जामुन, शरीफा, असरूद इत्यादि) भरे हुए हैं। इस प्रकार ऋषि लोग वागकी अवस्था दर्शन करके आश्रय्यान्वित होकर महाराजाको धन्यवाद करने लगे।

हिंधर महाराजाने ऋषियों के वास्ते नानाप्रका-रकी खानेकी वस्तु तैयार की चर्व्य चूण्य, लेह्य, पेय, षड्स रसोई कराके उसी विश्रमागारमें जमा करायी उधर ऋषिलोग विश्रामागारका रूप दर्शन करने लगे। विश्रामागार सफेद पत्थरका वनाहुआ है। देखनेमें जैसा एक पत्थर खोदकरके यह विश्रामागार तैयार किया है। टुकड़ा टुकड़ा पत्थरका जोड़ दीखता नहीं है। और विश्रामा-गारके वीच और वाहर हीरा, पन्ना, चुन्नी, मानिक, नीलम, प्रवाल, मोती इत्यादि नाना प्रकार प्रकाशमान और नानारंगके वर्तनोंसे रचना किए गये हैं, दीयाकी रोशनीमें देखनेसे मालूस होता है कि सानो नानारंगयुक्त तारे प्रकाश हुए हैं।

ज्ञाव ऋषि इसप्रकार देखरहे थे उसी समय महाराजाने ऋषियोंको सम्बोधन करके कहा—हे महारमाओ!भोजनके द्रव्य सब तैयार हैं आप लोग भोजन कीजिये। ऋषियोंने महाराजाके वाक्यके अनुसार अति आनन्दके साथ भोजन किया और भोजनके अन्तमें वह अपने अपने आसनपर बैठ-गये। महाराजा स्वायं सुबसनुने ऋषियोंसे विदाई लेकर अन्तः पुरसें प्रवेश किया।

क्षियं ऋषियों में सहाराजाका गुणानुवाद करते करते प्रथम ऋषि बोले—यह संसारी मनुष्य किंचित् समयके वास्ते संसारमें आसक्त होकर पीछे क्या होगा यह एकदम मूलजाते हैं, इस विषयसें क्या उपाय करना चाहिये यह तुम लोग विशेष प्रकारसे सोचो ।

सच है, परन्तु परमात्माने इस संसारकी स्थित रखनेके लिये ऐसा एक पदार्थ उत्पन्न किया है कि वह पदार्थ जीवोंको एक वार याद होनेसे ही वह जन्ममृत्युकी कथा एकदम भूलजावेंगे, उस पदार्थका नाम माया (अम) है उसी मायाको वचानेके वास्ते फिर परमात्माने काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्थ्य यह छः ज्ञाननाहाक पदार्थ सृष्ट किये हैं। उसकी असाधारण हाक्ति है, वह इच्छा करनेसे परमात्माको भी अम जालमें डाल-सकती है। इसलिये मनुष्योंमें यह अम दूर करनेका उपाय सहज नहीं है।

हुतीय ऋषि बोले-आपने जो कहा वह सत्य ह, विशेष करके कलियुगके मनुष्योंको मुक्त करना बहुत कठिन होगा। प्रथम तो बुद्धि-शक्तिका कर्ता जो सत्त्व (साधारण ज्योति) वह बहुत कम है, उससे फिर अनेक मनुष्य जगतमें उत्पन्न होयँगे इसलिये कलियुगके मनुष्योंको ज्ञान शक्ति अति अस्प रहेगी। च्चातुर्थ ऋषि वोले—आपने जो कुछ कहा है वह सब सच है इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन सत्य, त्रेता, द्रापर, किल इन चारों युगोंके मनुष्य सब ही मुक्तिलाभ करेंगे यही परमात्माका उद्देश्य है उस मुक्तिके वास्ते ही हम सातों भाइ-योंको परमात्माने सृष्ट किया है, अब हमारा काम इन चारों युगोंके मनुष्योंको मुक्तिलाभ की ठीक व्यवस्था करना है।

ण्वंचम ऋषि बोले—आपने जो कहा सब सत्य है अब क्या कर्त्तव्य है प्राणायाम और ब्रह्मचर्य्य-व्यवस्था करनेसे ही यह माया (भ्रम) दूर होगी यह हमारा विश्वास नहीं है।

ज्ञिष्ठ ऋषि बोले—इस संसारकी महासायाको त्याग करनेके और भी वहुत मार्ग हैं अपना वासस्थान परित्याग करके इमशानमें नहीं तो वनमें या नदीके तटपर एकान्त स्थल (निर्जन-स्थान) में रहनेका स्थान निर्दिष्ट करके उसी स्थानमें आसन लगाना चाहिये, पीछे परमात्माको आकर्षण, धारण, ध्यान, प्राणायाम त्राटक, नौली, वस्ति, उड्डियानबन्ध, जलन्दरबन्ध, इत्यादि और भी अनेक प्रकारके काम करना होगा, ये सव काम करते करते जब एक आश्चर्य पदार्थ दर्शन होगा तब इस संसारके मनुष्योंकी माया (भ्रम) का निश्चय परित्याग होगा।

ह्यासम ऋषि बोले—आपने जो कहा है सब सत्य है इस सम्बन्धमें विस्तारपूर्वक लिखनेसे एक बहुत बड़ा यन्थ होगा, इसलिये लिखनेके वास्ते एक बड़ा मजबूत पदार्थ आवश्यक है।

श्राथम ऋषि वोले—महाराज, जो संहिता लिखी गई है वह भी एक वड़ा अन्थ हुआ है, वह जिसमें लिखी गई है वैसा पदार्थ होनेसे अना-याससे अन्थ लिखा जासकता है और वह पदार्थ महाराजने आविष्कार किया है तब प्रचुर तैयार हुआ है क्योंकि इस संसारमें सबोंको उसी पदा-र्थकी आवश्यकता है। फिर प्रतिस्थानमें विद्यालय स्थापित किये गए हैं, उनमें लड़के लड़कियोंकी भी इसकी आवश्यकता है इसलिये यह अंथ लिखनेके वास्ते कोई चिन्ताका कारण नहीं है। इस प्रकार ऋषियोंके वात चीत करते करते रात्रिका शेष हुआ, पूर्वदिशाके आकाशमंडलने लाल वर्ण घारण किया।

## सप्तर्षिग्रन्थः ।

प्राथम ऋषि फिर बोले-देखो पूर्वकी तरफ आ-काहा देखनेसें मालूम होता है जैसे एक बाग धीरे धीरे प्रस्तुत होता है नाना प्रकारके वृक्ष उत्पन्न हुए और होरहे हैं। ऋषियोंके इस तरहसे देखते देखते बाग पूर्णरूपसे प्रस्तुत होगया, पीछे काले रंगके बादलमेंसे लाल वर्णके रजोगुणपूर्ण ओंकार (सूर्य-देव ) उस बागके ठीक बीचमें प्रकाशित शोभाकी सीमा नहीं रही । ऋषि छोगोंने उस ओंकार (सूर्यदेव) को प्रणास करके महाराजके बनाए हुए सरोवरमें स्नानादिक्रिया समाप्त की, फिर विश्रामागारमें उपस्थित हुए। इधर महाराज करके ऋषियोंका प्रातःस्नानादि क्रिया समाप्त 'दियाहुआ ओंकार ( सूर्य्यदेव ) की उपासना सन्ध्याविधि नासक प्रंथ पाठ करने लगे। और पाठके अन्तमें बहुत ही आनन्दके साथ ऋषियोंके दर्शनके लिये अन्तःपुरसे विश्रामागारमें यात्रा की और बहुत शीघ्र ऋषियोंके पास उपस्थित हुए। महाराजने ऋषियोंको प्रणामपूर्विक स्थानमें बैठाकर उनसे पूछा आपलोगोंको कल कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? तब ऋषि कहनेलगे

क्यों होगा खूब आनन्दके साथ रात्रियापन किया, खाने की चीज जो खाई वह हमने जन्मसे अव तक कभी नहीं खाई और आपने यह मृत्युलोकमें स्वर्गलोकके समान मनोहरतर स्थान रचना किया है। केवल जीवोंके कलरवसे ही भेद प्रतीत होता है इसलिये महाराज! हमको मालूम होता है कि हमने शरीरसे स्वर्गमें आगमन किया है।

आहाराज ऋषिवाक्योंसे सन्तुष्ट होकर वोले-हे सहात्मागण, परसात्मा और संसारके सम्बन्धसें हमारा कुछ प्रश्न है उसकी भीसांसा सुननेकी इच्छा है।

ब्रुह्मिषयोंने उत्तर दिया—परमात्माके सस्वन्धसें मनुष्योंको शिक्षा देनेके लिये ही हम लोगोंको परमात्माने उत्पन्न किया है इसलिये महाराज! आपका क्या प्रश्न है कहिये।

(१ प्रश्न) भैं मेरे प्राण और मेरी आत्मा इन तीनों वाक्योंकी मीमांसा कीजिये।

(उत्तर १) जिस समय प्रकृति आत्माने अपने अंगसे पश्चभूतके व्यष्टिरूप परमाणु समष्टि करके इस जगत्को प्रस्तुत किया उस समय प्रकृति

आत्मा तीन अंशोंमें विभक्त हुआ। तीन् अंशोंका THE TOTAL TO दो अंश पवित्र होकर एकांश इस जगतके लला-टसें कसलाकृति ज्योतिसध्यमें केवल सत्त्वगुणसें रहा और दूसरा अंश जगत्के हृदय देशमें त्रिगुण सध्यसें रहा और तृतीयांश प्रकृति आत्मा वहु अंशों विभक्त होकर उन वहुत अंशोंका अंश प्रकृति आत्मा दो अंशोंमें विभक्त उन दो अंशोंका एक अंश पवित्र होकर प्यके सस्तिष्कमें गुणातीत स्थानमें रहा है, एक अंश प्रकृति आत्मा फिर दो अंशोंमें विभक्त होकर उन दो अंशोंका एक अंश पवित्र मनुष्यके ललाटमें केवल सत्त्वगुणमें रहा । वाकी एक अंश मनुष्यके हृदयमें त्रिगुणमध्यमें रहाहै। इसको ही जीवात्मा कहते हैं, अत एव महा-राज ! यही जीवात्मा हम हैं । और मेरे ललाट-स्थित आत्मांश मेरा आत्मा है और गुणातीत सस्तिष्कसध्यमें स्थित परमात्मा मेरा प्राण है।

(२ प्रज्ञन) हे महात्मागण, आत्मा जगत् व्यापक किस प्रकारसे है, और जगत् व्यापक आत्माका धारणा ध्यान मनुष्यको किस प्रकार करना चाहिए?

(२ उत्तर) सहाराज, आत्मा सर्व्वव्यापक है, जैसे एक घरके बीचमें अग्निकुंड जलानेसे समस्त घरमें ज्योतिप्रकाश होता है वैसे ही ब्रह्म जगत्-मय है परन्तु हम देखते हैं कि घरमें रोशनीके रहनेकी जगह वहीं अग्निकुंड है जैसे चन्द्रमण्ड-लकी ज्योतिसे समस्त जगतमें प्रकाश फैल जाता है वैसे ही, परन्तु प्रकाशका सूल चन्द्रमा है सारे जगतमें ब्रह्म फैला हुआ है इस जगतमें सूर्य उदय होनेसे उस सूर्यका प्रकाश समस्तजगतसे होता है। हम देखते हैं उसी सूर्य्यसे ज्योति निक-लकर समस्त जगतमें फैल जाती है, परन्तु उस ज्योतिका स्थान वही सूर्य्य है इसी ज्योतिको ब्रह्मज्योति कहते हैं। अब देखना चाहिए कि सर्विञ्यापक ब्रह्मज्योतिका धारणा ध्यान हो नहीं सकता क्योंकि उसकी सीमा नहीं है, इसिलये उस ब्रह्मज्योतिके रहनेका स्थान सूर्य्य मंडल है उसका ही ध्यान और चिन्ता करना चाहिये।

(३ प्रश्न) यह जगत चेतन है या जड़?

( उत्तर ३) महाराज ! यह जगत जड़ पदार्थ ही है परन्तु जितने दिन परमात्मा इस जगतमें

आश्रय करके रहतेहैं उतने दिन यह रहता है फिर जव इस जगत्को परमात्मा परित्याग करेंगे तव जगत्का लय होजायगा। और जीव-देह एक छोटासा जगत् है, जव जीवदेहको त्याग करता है, तव यह परसात्सा देह जड्पदार्थ मात्र पड़ा रहता है इसलिये महाराज ! जव इस छोटेसे देह जगत्का पतन होता है तव इस वड़े महाजगत्का पतन भी निश्चय है, और इस महाजगत्के वीचमें हम जो सव पदार्थ देखते हैं उनके वीचसें पृथ्वी, जल, अभि, वायु ये चार पदार्थ जड़ हैं पहाड़ और उद्भिद् ( वृक्षादि ) पदार्थ चेतन हैं, कारण कि इनका दारीर धीरे धीरे वद्ता है क्योंकि, ब्रह्मज्योति परमाणुरूपमें पहाड़ और पेड़ आदिमें पृथक् पृथक् रूपसे प्रवेश करता है । अर्थात् दो परमाणु एकत्र नहीं होते हैं, इसिळये उस पहाड़ वृक्ष इत्यादिको अस्त्रके द्वारा काटनेसे भी उनको तकलीफ मालूम नहीं होती है केवल इनके शरीर वृद्धि होनेके कारण इनको चेतन पदार्थ कह- րապարան արկասարին արկանարին արկանարին արկանարին արկանար

सकते हैं किन्तु ये उद्भिद् पदार्थ हैं वास्तवमें ये चेतन नहीं हैं, जैसे जीवदेहके भीतर और वाहर जड़ और चेतन पदार्थ दोनों रहते हैं मल, मूत्र, वायु, अग्नि ये पृथक् पृथक् रूपसे अचेतन हैं और नाखून केश इत्यादि उद्भिद् हैं। असली बात यह है कि परमात्मा इस जगत्में जिस पदार्थका आश्रय करता है उसीको चेतन कहते हैं और जिस पदार्थका आश्रय नहीं करता है उसीको जड़ कहते हैं।

(४ प्रश्न) हे महात्माओ! यह जगत् इस प्रकार प्रथम उत्पन्न हुआ है या इसके पहिले भी इस तरह किसी समय हुआ है।

(१ उत्तर) प्रकृतिआत्माने जिस प्रकारसे यह जगत प्रस्तुत किया है ऋषियोंने उसे विस्ता-रपूर्वक कहा और वोले कि इस जगतकी परमायु सत्य त्रेता द्वापर कलि ये चार युग होगी। इन चार युगोंके अन्तमें एकएक बार जगतकी सृष्टि और प्रलय होंगे अर्थात् परमाणु समष्टि पृथ्वी और जीवादिदेह फिर परमाणुरूप होकर समुद्रके पानीमें मिलकर यह जगत् जलमय होगा और

चांद सूरज तारे सव ही वर्तमान रहेंगे फिर पृथ्वी वृक्षादि और जीवादिकी नयी इसलिये महाराज दिनतक प्रकृतिआत्मा जीवात्माकी सुक्ति होगी उतने दिन इस प्रकार अन्तमें पृथ्वी व जीवादिकोंका समुद्रके पानीमें लय होगा । और यह जगत् पहले सम्पूर्ण सृष्टिसे आजतक इस पृथिवी और जीवोंकी कितनी बार उत्पत्ति और प्रलय होचुका है यह भी हम निर्णय करनेका यत्न करेंगे और यह जगत् सम्पूर्ण तैयार केवल एकवार ही हुआ है फिर जब समस्त जी-वात्मा मुक्त होंगे तब प्रकृतिके एक प्रश्वास द्वारा ये सव पंचमहाभूत और चन्द्र सूर्य्य तारे इत्यादि परमाणुरूप होकर प्रकृतिके अंगमें लयको प्राप्त होंगे इसीको महाप्रलय कहते हैं। पीछे प्रकृति-रूपा परमात्माकी शक्ति और पुरुषरूपी परमात्मा फिर एक अंग होकर रहेंगे।

(५ प्रश्न) हे महात्माओ ! मेरे वंशमें ४,५ पुरुष तक जो सब पुत्र और कन्या जनमे हैं उनमें सब बुद्धिमान् और धार्मिक हुए, पीछे कोई कोई असाधारण बुद्धिमान और कोई कोई विलकुल पशुके समान मूर्ख हैं इसका कारण क्या है?

( ५ उत्तर) सहाराज! बुद्धिमान् और निब्बोंध होनेका कारण केवल कर्म्स ही है और कोई दूसरा कारण नहीं है, जब यह पृथ्वी और जीवादि चारो युगोंके अन्तमें समुद्रके पानीमें प्रलीन होजाते हैं तब सनुष्य देह धारी पापात्मा और पुण्यात्मा सब आत्माका अंश सूर्यात्मामें लीन होजाता है किन्तु वह पापात्साका अंश गण सूर्यात्मासे पृथक् रहता है जैसे कि पद्मके पत्तेसे पानी अलग रहता है इसलिये पापा-त्साकी सुक्तिके वास्ते परमात्सा बारंबार चारों युगोंके अन्तमें इस पृथिवीकी रचना करता है, क्योंकि इस पृथ्वीमें मूर्ख पापात्मा गण बारंबार जन्म लेंगे और मुक्तिलाभके कार्य्य करके मोक्षको प्राप्त होंगे इस प्रकार जब समस्त जीव सुक्तिलाभ करेंगे तब परमात्माकी शक्ति एक प्रश्वासके द्वारा परमाणु समष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य्य, तारे इत्यादिको फिर वही परमाणु करके अपने अंगमें लय करके

संग मिलके एक होकर पूर्ण ब्रह्म उसी पूर्ण रूपसे रहेंगे यह ही परमात्माका अभिप्राय है। इसिलये महाराज! जितने दिन तक यह संसार रहेगा उतने दिन तक मनुष्य देह धारी जीवात्मा इसी तरहसे सुकर्म्म और कुकर्मका फल भोग करेंगे और कुकर्मके फलसे इनका वारंवार जन्म और मरण होगा और जब सबके पहिले इस जगत और जीवादिकी सृष्टि हुई थी तब मनुष्यजीवके पाप और पुण्य कुछ भी नहीं थे इसिलये सब मनुष्योंकी बुद्धि शक्ति एक प्रकारकी थी।

(६ प्रक्ष) हे महात्मा! हमारे वंशमें अनन्त मनुष्योंने जन्म लिया है उनके वीचमें कोई कोई मनुष्य काले रंगके होते हैं शरीरकी वनावट खराव होनेसे जिनको देखनेमें घृणा होती है। फिर कोई कोई मनुष्य बहुत ही खूबसूरत होते हैं जिनके शरीर हृष्ट पुष्ट और बहुत ही मनोहर पीतवर्ण और चाकचिक्ययुक्त होते हैं इसका कारणक्या है?

(६ उत्तर) महाराज! मनुष्योंके सुन्दर और कुरूप होनेका कारण केवल कम्मीका फल है। COLUMN OF THE PROPERTY OF THE

जव सातृगर्भसें पितृरूप नानारंग विशिष्ट सूर्य्य-रिहम उसी बिन्दुके भीतर प्रवेश करता है अर्थात् इस जगतमें हम जितने प्रकारके रंग देखते हैं उन सबके रहनेका स्थान सूर्य्यमंडल ही है। मनु-च्योंके कर्मके अनुसार उस (सूर्यमंडल) से रंग मातृगर्भमें प्रवेश करता है इसलिये मनुष्योंका शरीर नाना रंग विशिष्ट होता है। स्थानके अनु-सार भी मनुष्योंके शरीरके रंगमें तारतम्य होता है। इस जगतमें कोई कोई स्थान सूर्यसे बहुत दूर है इसी कारण किसी किसी जगह केवल शीतऋतु सर्वदा रहती है दूसरा कोई ऋतु नहीं होता है, ऐसे स्थानके मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि समस्त जीवोंका देह सफेद होता है परन्तु मनुष्योंके कर्मके अनुसार जगहसें शरीरकी बनावट सब कुरूप होती है, असली वात यह है कि ऋतुके पलटावसे भी मनुष्य और जीवोंके देहका नानाप्रकारका होता है यह भी निश्चय है जिस देशमें वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त, शिशिर होतेंहैं उस देशमें प्राणियोंके देह नाना

THE SECTION OF THE SE होतेहैं। और वंशके अनुसारसे भी रंगमें तारतस्य होता है इसिलये महाराजने देह वर्णके सम्बन्धसें इस प्रकार विचारपूर्वक भीमांसा की। अव आपको अगर कुछ कहना हो कहिये।

ह्य हाराज वोले-हे महात्माओ, आप लोगोंका उत्तर सुनकर मेरा यह स्वभाव हुआ है कि केवल कर्म्सके अनुसार मनुष्यदेहधारी जीवात्मा फल भोग करते हैं । तव ऋषियोंने उत्तर दिया सहाराज आपने जो कहा है वह सत्य है।

(७ प्रइन) हे महात्माओ, ॐकार जो ब्रह्म प्रणव है इसका तात्पर्थ्य क्या है ? यह विस्तार पूर्वक वर्णन करिये । आपका दिया हुआ सन्ध्याविधि यन्थ हमारे पास है उसको करके हमारा चंचल मन बहुत स्थिर हुआ

(७ उत्तर) महाराज! इस ओंकारका आशय जो मनुष्य जानेंगे वही ब्रह्मदर्शन करनेके अधि-कारी होंगे, इस जगतका मूल ओंकार ही है। यह ओंकार ही जगत्का कत्ती है अ,उ,स ये तीन अक्ष-रोंके तीन गुण और तीन गुणोंसे तीन कार्य्य होते

हैं इसलिये इस जगतमें ओंकारसे प्रतिदिन उन्हीं गुणोंद्वारा तीन कार्य होतेहैं अर्थात्'अ'रजोगुणहै इस रजोगुणसे ओंकारकी राक्तिसे जगतमें जीवादिकी सृष्टि होतीहैं और 'उ' सत्वगुणसे ओंकारकी शक्ति-द्वारा इस जगतमें जीवादिकी स्थिति (पालन) होतीहै 'म' तमोगुण इस तमोगुणसे ओंकारकी शक्तिसे इस जगतमें जीवोंका प्रलय होता है इन तीन गुणोंसे जगत्के बीचमें ओंकारकी राक्तिसे तीन प्रकारके कार्य्य होते हैं। इस ओंकारके वीचमें तीन लोक ( स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ) हैं इस त्रिलोकी ओंकारसे ही रक्षा होती है, इस ओंकारके बीचमें तीन स्वर (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित) हैं, अ उदात्त, उ अनुदात्त, स स्वरित। फिर इस ओंकारमें तीन शक्ति हैं-इन तीनों शक्तियोंके कार्यके अनुसार (ब्रह्माणी, वैष्णवी, रूद्राणीसे तीन ओंकारके नाम होसकते हैं। ओंकारको तीन देवता भी कहसकते हैं क्यों कि पुरुष, प्रकृति एकही पदार्थ है और उसीके कार्य्यके अनुसार (ब्रह्मा, विष्णु, सहेश) ये तीन नास होसकते हैं फिर इस ओंकारमें तीन कार्योंके अनुसार वेदके ऋग्

यजुः साम ये तीन नाम होसकते हैं। इसी प्रकार गुणोंमें तीन तीन प्रकारके अनन्त प्रकार कार्य्य करनेके कारण परमात्माकी शक्तिका नाम ओंकार हुआ है। इसिलये महाराज यह ॐकार परव्रह्म वीज है, जैसे किसी वृक्षके फलका जमीनमें वोनेसे एक वड़े आकारका वृक्ष होता है वैसे ही यह ॐ कार ही ब्रह्मका वीज है इस ॐकारने ही समुद्र-मन्थन द्वारा विराट्-रूपी पृथिवीको उत्पन्न किया है यह ॐकारशब्द परमात्मा अपने सुँहसे सर्व्वदा उच्चारण करता रहता है। जब इस ओंकारका उच्चारण वन्द होजायगा तव महाप्रलय होजायगा । इस ओंका-। पृथ्वी अग्नि रके रहनेका स्थान, अग्निमें है ऋग्वेद और ब्रह्म अर्थात् रजोगुण सव अक्षरके साथ मिलेहुये हैं । रजोगुणसे ऋग्-वेदकी उत्पत्ति है । ऋग्वेद नीले रंगका है। सनातन विष्णु अर्थात् सत्त्वगुणयुक्त परमात्मा यजुर्वेद यह उकार अक्षरके साथ मिलाहुआ सत्त्वगुणसे यजुर्वेदकी उत्पत्ति है। यजुर्वेद पीत वर्णका है। आकारा, सूर्य्य, सामवेद,

THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP

अर्थात् सृतदेह, प्रलय, तमोगुण ये सव मकारके TO THE PARTY OF TH साथ मिलेहुए हैं । सामवेदकी तभोगुणसे उत्पत्ति है, सासवेद काले रंगका है। गायत्री त्रिष्टुप् जगती ये तीन छन्द ओंकारके वीचमें कहसकते हैं। और अग्नि, वायु, सूर्य्य यह तीन देवता उसी ओंङ्कारमें कह सकते हैं और भूत, वर्तमान, भविष्यत् यह तीन काल ओंकारके वीचमें हैं। इसिछये महाराज ! ओङ्कारकी व्याख्या और कितनी करें इस समस्त जगतके सृष्टि स्थिति और प्रलयका कारण वही ओङ्कार है।

(८ प्रश्न) हे गुरु देवगण! यह ब्रह्मप्रणव ओंकार आप लोगोंको किस प्रकार प्राप्त हुआ है यह विस्तारपूठवंक वर्णन करके हमारे चंचल चित्तको सुथिर करदीजिये।

(उत्तर ८) महाराज! ओंकार शब्दकी उत्प-त्तिके सम्बन्धसें और कहना नहीं होगा ससुद्रके तटपर उपस्थित होनेसे ही ओंकार राब्दकी उत्पत्ति समस्त जान जायँगे समुद्र ही जगत्के-गुरु हैं, उन समुद्रके पास हम दीक्षित हुए हैं,

आपको भी दीक्षा लेना चाहिये आप हमारे ज्येष्ट भ्राता हैं और हमारे गुरु भ्राता भी होंगे। (९ प्रश्न) हे सहात्मागण! सत्य, त्रेता, द्वापर,

किल इन चार युगोंका निर्णय किस प्रकारसे किया और ओंकारका सूक्ष्म रूप किस प्रकार है यह वर्णन करके हमारा सन्देह अञ्जन कीजिये।

(९ उत्तर) ओंकार (सूर्य्य) का उत्तरायण और दक्षिणायन श्रमण होता है अर्थात् उत्तर और दक्षिण इन दोनों तरफ ओङ्कार (सूर्य्य) आया जाया करते हैं। पूर्व और पश्चिम (उदय अस्त) सीमान्त ओंकार (सूर्य) का श्रमण प्रत्यह होता है। इस ओङ्कारके सूक्ष्म शरीरमें समय जगत्का प्रतिबिम्ब और ओङ्कारके बीचमें जो साधारण ज्योति युक्तरूप यह उभयरूप दर्शन करके हमने इन चार युगोंका निर्णय किया है हमने और भी बिचार किया है उसी ओङ्कारके सूक्ष्मश्चीराते बीचमें जिस प्रकार विश्वरूप दर्शन होता है ठीक उसी प्रकार विश्वरूप कर्ताके रूपका भी दर्शन होता है। इसमें बिन्दुमात्र भी व्यतिक्रम नहीं है। किन्तु ओङ्कारका सूक्ष्म देह नानावर्ण

ուկատարի երկատարի արկատարի ար

विशिष्ट कमलके आकार और ज्योतिका रूप है और विश्वरूप भी ठीक उसी प्रकार है, परन्तु ओंकारका रूप स्वच्छ है और विश्वरूप कुछ सैला है, इतना ही भेद है यह हमने विशेष प्रका-रसे अनुभव किया है। पछि चार युगोंकी अव-स्थाका निर्णय किया है। महाराज! उस ओंकारके चारों तरफ चार घाट हैं, उनके बीचमें उत्तर दिशाका घाट सफेद रंगका है। दो श्वेत पद्म वरावर एकत्र लगानेसे जिस प्रकार दर्शन होता है वैसे ही उन घाटोंका आकार है, इसलिये उत्तरकी तरफ घाटसें कोई रंग नहीं है, परन्तु श्वेतवर्ण-विशिष्ट सत्यपूर्ण होनेसे सत्ययुगका निर्णय किया है और ओंकारके दक्षिणकी तरफ घाट लाल-रंगका है। हसने उसी प्रकार दक्षिण ओरके घाटका लाल वर्ण देखकर विचार किया कि यह घाट रजोगुणप्रधान है इसलिये यह घाट त्रेतायुग होना उचित है द्वापरके योग्य नहीं है कारण उस ओंकारके पूर्वकी तरफ रजोगुणका जन्म होकर उसी रजोगुण और तसोगुणके अयसे दक्षिणकी ओर आकर जमा हुआ है । इसलिये ओंकारके.

दक्षिणकी ओरके घाटको त्रेतायुग कहा है। यथा-र्थमें यह वात तत्य है, क्योंकि ओंकारके दक्षिणकी तरफ रजोगुणका प्रादुर्भाव अधिक है । और ओंका-रक पश्चिमकी ओर जो घाट है वह पीतवर्ण है। हसने पश्चिसकी ओरके घाटका पीत वर्ण दर्शन करके विचार किया कि इस ओंकारके पश्चि-भीय घाटकी सत्त्वगुणसे उत्पत्ति है, इसिलये इस घाटको हमने द्वापर युग निर्णय किया है। और ओंकारके पूर्वि—दिशाका घाट नीलवर्ण है। हसने ओंकारके पर्व घाटका नीलवर्ण दर्शन करके विचार किया कि इस घाटमें सत्त्वका लेशमात्र रहा है और केवल तसोगुणपूर्ण है, किन्तु रजो-गुणका जन्म उसी ओंकारके पूर्व घाटमें हुआ है। हमने इसी प्रकार विचारपर्व्वक ओंकारके पूर्व्वकी ओरके घाटको कलियुग कहकर निर्णय किया है, यह सव केवल विचारमात्रसे स्थिर नहीं किन्तु भूत, वर्तमान, भविष्यत् जानकरके निश्चय किया है और हमने ओंकारका रूप सफेद रंगका निश्चय किया है क्यों कि सूर्यज्योति परमात्माकी शक्ति है इसलिये उस ज्योतिका रंग सफेद दर्शन

होता है. यही आखोंसे देखनेका प्रमाण है और इस ज्योतिक रहनेका स्थान वही सूर्य्याप्तिके अन्दर है इसिछये वह सूर्यात्मा ही ओंकारका सूक्ष्म शरीर है इसमें कोई सन्देह नहीं है, और इस सफेद रंगसे ही समस्त वर्णोंकी उत्पत्ति हुई है यह निश्चय है इसिछये महाराज परमात्माका रूप अरूपरूप कहा जा सकता है।

वित, त्रेतायुगमें मनुष्यका देह इक्कीस हाथ परि-मित, त्रेतायुगमें चौदह हाथ, द्वापर युगमें सात हाथ कलियुगमें साढ़े तीन हाथके शरीरका परिमाण अपने हाथके मापसे समझना चाहिये।

(१० प्रश्न) हे महात्माओ! जब परमात्माका रूप नहीं है तब परमात्माकी उपासनाके सम्ब-न्धमें मनुष्य बड़े बखेड़ेमें पड़ेंगे क्यों कि परमात्माके धारणा ध्यान आकर्षण करनेमें सबही अस-मर्थ होंगे, और धारणा ध्यान आकर्षण नहीं करके परमात्माके लाभ करनेका कोई उपाय नहीं है। इस विषयमें क्या विचार किया और जिस पदार्थका विनाश है उसका धारणा, ध्यान, आकर्षण करनेसे भी परमात्माको लाभ करनेकी कोई

लस्भावना नहीं है, क्यों कि साकार पदार्थका वि-

सम्भावना नहीं है, क्यों कि साकार पदार्थका विनाश होता है इस लिये किस प्रकार कार्य्य करनेसे
परसात्माका लाभ करसकते हैं।
(१० उत्तर) महाराज, साकार पदार्थकी ही
धारणा ध्यान आकर्षण करना होगा। साकार
पदार्थके वीचमें स्थूल पदार्थोंको त्याग करके सूक्ष्म
पदार्थके वीचमें स्थूल पदार्थोंको त्याग करके सूक्ष्म
पदार्थके घीरणा ध्यान आकर्षण करेंगे क्यों कि
इस जगतमें सूक्ष्म देहमें परमात्माके रहनेका
स्थान है जैसे घरमें एक दीया जलानेसे सव घरमें
प्रकाश होता है इसी प्रकार हमको उसी रोशनीकी आवश्यकता है; अव उस सव घरकी रोशनीका धारणा, ध्यान, आकर्षण नहीं होसकता है;
इस लिये घरके प्रकाशके रहनेका स्थान वही
प्रदीपाधि है, अतः उसी प्रदीपाधिकी धारणा,
ध्यान, आकर्षण करना पढ़ेगा इससे सूर्थ्यकी
ज्योति हमको आवश्यक है इस कारण उस सूर्थ्यन
स्माका ध्यान, धारणा, आकर्षण करना चाहिये,
इसी प्रकार कार्य्य करते करते सारे जगतमें उसी
प्रकाशका रूपका दर्शन होगा इसमें कोई सन्देह

नहीं है; इसिलये परब्रह्म पानेका उपाय इस उपा-यक अतिरिक्त और कोई नहीं है,और इसी प्रकार कार्य्य करनेसे निश्चय परमात्माका लाभ होगा। परन्तु वह पवित्र सफेद वर्ण ज्योतीरूप नानावर्ण-विशिष्ट कमलके फूलके आकार साधारण ज्योतिके बीचमें परब्रह्म मिलकर रहता है,इसी प्रकार योगी लोग इस जगत्में दर्शन करते हैं और योगी लोग योग समाधिके द्वारा निर्लिप्त गणातीत परब्रह्मका दर्शन करते हैं, परन्तु जब समाधियोग शेष होता है अर्थात् फिर जब जीवात्मा इस संसारमें आते हैं तब परमात्माका रूप जीवात्मा मूलजाते हैं, इस लिये परमात्माका कैसा स्वरूप है इसको इस जग-त्में कोई भी मनुष्य वर्णन नहीं करसकेगा इस लिये परमात्मा अरूपरूप है।

(११ प्रश्न) मनु प्रजापित ऋषिके मुंहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर आनन्दके साथ प्रश्न करने लगे-हे महात्मा लोगो! हम इस असीम जग-त्के बीचमें रहते हैं इस जगत्के बाहर कोई स्थान है या नहीं हम यह भी समझ सकते हैं कि अगर स्थान नहीं है तो गुणातीत ब्रह्म कहां रहता है?

इस लिये इस जगतके वाहर निश्चय स्थान होगा वह स्थान कैसा है यह वर्णन कीजिये।

(११ उत्तर) महाराज! इस ब्रह्मांडके वीचमें जैसा मनुष्य देह रूपी अत्यन्त छोटा सा जगत् है उसी प्रकार महाव्रह्माण्डके वीचमें यह ब्रह्माण्ड अनन्त है इन तीन ब्रह्माण्डों तक हमने निश्चय किया है और इसके अतिरिक्त यथार्थ वात यह है कि इसकी रोप अवस्था क्या है यह हम नहीं जानते हैं।

(१२ प्रश्न) मनुप्रजापति ऋषिलोगोंके प्रति नानाप्रकार प्रश्न करते हैं हे महात्मालोगो! जीवात्मा जब मनुष्यदेह त्याग करेंगे तब उनकी अवस्था कैसी रहेगी ?

(१२ उत्तर ) महाराज ! जीवात्मा कर्म्मके अनुसार फल भोग करेंगे, अर्थात् जिसने जन्मसे मृत्यु तक कोई प्रकार पाप नहीं किया परन्तु थोड़ा थोड़ा पुण्यका काम किया है वह जीवात्मा मृत्युके पछि उसी समय जन्म लेगा और उस पुण्यके प्रभावसे ऊँचे वंशमें जन्म लेगा और जिस जीवात्माने संसारमें मनुष्यदेह ै. धारण करके

मृत्यु तक कोई पाप किया है वह मनुष्यदेह परि-त्याग करके पहले प्रेतात्मा होगा पीछे वहीं प्रेतात्मा पापके अनुसार अल्पाधिक समय भोग करके फिर ऊंची या नीच श्रेणीके मनुष्योंके घरमें जन्म लेगा और जिस मनुष्य—देहधारी जीवा-त्माने कोई पाप या पुण्य कुछ भी नहीं किया उसने देहान्तमें जिस वंशमें जन्म लिया था ठीक उसी प्रकारके वंशमें उसी समय जन्म लेगा उस प्रकारके जीवात्माको प्रेतयोनि नहीं है।

(१३ प्रश्न) महाराज ऋषियोंका इस प्रकार वाक्य सुनकर फिर उनका सम्बोधन करके बोले हेमहारमा लोगो!इसमें अधिकांश मनुष्य मायामोहमें सुन्ध हो अज्ञातदोषमें अनेक प्रकारके पापोंमें लिसहोंकर इस गृहस्थाश्रममें ही मृत्युको प्राप्त होयँगे । इस प्रकारके अज्ञानी मनुष्योंकी सुक्तिका कोई उपाय है या नहीं? फिर कलियुगमें जब चतुर्थाशका एक अंश सत्य धर्म रहेगा तब तो बड़ी कठिनता है।मनुष्योंकी ज्ञानशक्ति एकदम हासको प्राप्त होगी और कलियुग में मनुष्योंकी वृद्धि बहुत होगी,उन मनुष्योंको रजो और तसोगुण अधिक रहेगा सत्वगुणका लेश मात्र रहेगा या नहीं इसमें भी सन्देह है, इस लिये हे महात्मालोगो! उस किलयुगके मनुष्योंके लिये विशेष प्रकारसे यहा करना आप लोगोंको नितान्त आवश्यक है, तब ऋषि लोग मनुप्रजापितका इस प्रकार वाक्य सुनकर महाराजको सम्बोधन करके वोले—महाराज! जगत्के मानव लोगोंके मुक्तिके वास्ते आपका यहा देखकर हमको आनन्द हुआ। दया ही धर्मीहै। मनुष्य—देहधारीको जो कुछ आवश्यक है वह सब ही आपमें है और संसारके वास्ते हमको कोई चिन्ताका कारण नहीं है इसालिये महाराज, आपके प्रश्नका उत्तर देते हैं सो सुनिये।

(१३ उत्तर) जो सनुष्य इस संसारमें गृहस्थ धर्मिक अनुसार जन्मसे मृत्यु तक निष्पाप रह-कर देहत्याग करे वह दुर्लभ है, सत्वगुणमें दृढ़ विरले ही देखनेमें आते हैं। और कलियुगमें इस प्रकार रहना कठिन होगा इस लिये पुन्नासक नरक (प्रेतात्मा) से मुक्तिके वास्ते पुत्रको अधि-कार होसकता है। क्यों कि पुत्र और पिताके देहमें घनिष्ट सम्बन्ध है अर्थात् उन दोनोंका एक देह कहनेसे भी अर्युक्ति नहीं होगी, इस लिये

वह पुत्र पिताकी प्रेतात्मासे सुक्तिके वास्ते परमा-त्साके पास प्रार्थना करे कि हे परमात्मन्! हमारा पिता उस पुत्रासक नरकसे भुक्ति पाकर परमा-त्साका परम भक्त वने, और किसी ब्राह्मणवंशमें जन्म ले और परमात्माका परम भक्त होकर मुक्ति लाभ करे। इस प्रकार पुत्रकी प्रार्थनाके पीछे परसात्माके परमभक्त ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस ओज्य वस्तु से व्राह्मणोंके वीर्च्यकी उत्पत्ति होगी, उसी वीर्घ्यके द्वारा पिता देहधारण करके जन्म लेगा, इसी प्रकार पिताके मुक्तिके वास्ते पुत्र हरएक वर्षके अन्तमें वहुत ही शुद्धिके साथ ब्राह्मणसन्तान और परमात्माके अक्त लोगोंको भोजन करावे क्योंकि एक बार या दो वार भोजनमें जो वीर्थ्य उत्पन्न होता है उससे पिताका जनम होना निश्चित नहीं है, इस लिये पुत्र जितने दिन जीवे उतने दिन वह वर्षके अन्तमें पिताके मृत्यु दिनमें अति श्रद्धा साथ परमात्माके परमभक्त लोगोंको भोजन करावे और जो मनुष्य पिताकी मुक्तिके वास्ते परमात्माके भक्त लोगोंको अर्थात् सत्पा-

त्रोंको भूमिदान करेगा उसके पिताकी सुक्तिके वास्ते ब्राह्मण भोजन न करानेसे भी उस पिताकी प्रेत यो-निसे मक्ति होसकती है कारण कि उस जमीनपर जो फसल होगी वह फसल प्रत्यह परमात्माके भक्त-लोग भोजन करेंगे इस लिये परमात्माके भक्त वीर्यसे पिताका जन्म निश्चय होनेका संभव है इस लिये महाराज इसकी यही मीमांसा है।

(१४ घरन)परमात्मा और आत्मा ये दोनों विकारयुक्त हैं या निर्दिवकार ? हमारा विश्वास यह है कि
आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही विकारयुक्त हैं,
क्यों कि यह जगत और जगत्के अन्दर जो पदार्थ हैं
उन सवको ही परमात्मा और आत्मा इन
दोनोंने मिलकर सृष्टि किया है, और ये सव
विकारयुक्त हैं, जैसे मनुष्य देहधारी जीवात्मासे
जो सन्तान उत्पन्न होती है वह सन्तान भी
विकारयुक्त होती है। यदि आत्मा और परमात्मा विकारयुक्त न हों तो उनका कार्य जगत्
विकारयुक्त कैसे होसक्ता है। अवश्य आप लोग
विकारयुक्त कैसे होसका है। अवश्य आप लोग
विकारयुक्त हैं इस जगत्में सव ही देखते हैं इस
लिये अनुयह करके हमारे सन्देह दूर की जिये।

( उत्तर १४ ) महाराज ! यह आपका विचार ठीक नहीं है; परसात्मा और आत्मा ये दोनों ही निर्विवकार हैं जिस पदार्थका स्थूलदारीर नहीं है उसमें क्या विकार होसक्ता है परमात्मा और आत्मा ये दोनों एकही पदार्थ है केवल इस जगत्की सृष्टिके वास्ते पूर्ण परमात्मा समान दो अंशोंमें विभक्त हुए हैं इन दोनों अशोंके बीचसें पूर्ण परसात्साका वास अंग प्रकृति आस्मा है और पर्ण परसात्माका दक्षिण अंग पुरुषरूपी परमात्साके वामांगमें चार भूत परमाणु व्यष्टिरूप हैं और उन चारों भूतोंके योगसे जो रजः सत्त्व तसोगुण चन्द्र सूर्य्य तारे अर्थात् जगतके वीचसें ऊपर और नीचे जो सब पदार्थ देखने में आते हैं वह सबही परमाणुरूप हवाके साथ मिले हुए थे। इस लिये सहाराज! अब विचार करके देखिये यह जगत् और जगत्के बीचमें जो सब पदार्थ देख-नेसें आते हैं वे सब परमाणुरूप वायुके संग प्रक्र-तिके अंगमें मिले हुए थे वे होनेसे प्रकृतिआत्माका विकार कहा है, इस लिये इन चार भूतोंकी परसा-

गुरूप अवस्थामें कोई विकारका कामही होसकता है; क्योंकि वे परमाणु जड़ पदार्थ मात्र हैं इस लिये कियाविहीन हैं। इन चार भूतोंके चार प्रकारके परमाणु हैं वे एक प्रकार परमाणु समष्टि होकर बृहदाकारमें परिणत हुए हैं। मृत्तिका और प्रस्तरके परमाणु समाष्टि होकर इस पृथि-वीकी उत्पत्ति हुई है। फिर वाष्परूपी जलके पर-माणु समष्टि होकर इस असीम समुद्र जलकी उत्पत्ति हुई है। अग्निके परमाणु समष्टि होकर इस जगत्में नीचे और ऊपर एक बृहदाकारमें अग्निकी उत्पत्ति हुई है। फिर वायुके परमाणु समिष्टि होकर इस जगत्में नीचे और ऊपर एक वृहदाकारमें वायुकी उत्पत्ति हुई है पीछे इन चारों पदार्थोंके मुल भागके संयोगद्वारा षड्रिपुयुक्त एक देह प्रस्तुत हुआ है इस लिये महाराज ! जबतक इस प्रकार इन चारों पदार्थोंका संयोग नहीं होगा अर्थात् स्थूल शरीर नहीं होगा तवतक रिपुसृष्टि नहीं होसकती है? इस कारण पुरुषरूपी परमात्मा और आत्मा ये दोनों निर्दिवकार हैं।

TO THE WARRING OF THE PARTY OF

सहातमा लोगो ! संसार मायामय है यह हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जबतक मनुष्यके मनमें माया मोह वर्त्तमान रहेंगे तबतक परमात्माका दर्शन होना असंभव है इस लिये माया मोहमें परमात्माका दर्शन किस प्रकार होसक्ता है। यह विस्तारपूर्वक वर्णन करके हमारे मनका सन्देह दूर कीजिये।

(१५ उत्तर) महाराज! परमात्मा निर्विकार गुणरहित स्थानमें वास करता है और जगतके वीचमें केवल सत्त्वगुणयुक्त महात्मा और त्रिगुण- युक्त जगदात्मा है लेकिन यह गुणमें लिप्त नहीं है। जैसे पद्मका पत्ता जलमें लिप्त नहीं इस लिये पूर्ण तेज और पूर्ण ज्योतिक वीचमें महात्मा और जगदात्मा वास करनेक कारण वह शक्तिमान और पूर्ण तेजस्वी है, और मनुष्य देह- धारी जो जीवात्मा है वही त्रिगुणमें लिप्त है इसका कारण यह है कि जीवात्माकी शक्ति अति अल्प है। अर्थात् जीवात्माक रहने की जगह वह देहांग्नि है उस देहांग्निकी रक्षा करनेवाला शुक्त है जैसे कि दीपांग्निकी रक्षा तेल करता है मनुष्य

विकारयुक्त होकर उसी शुक्रको परित्याग करते हैं इस लिये देहामि अल्प होती है जीवात्माकी राक्ति वह अग्नि और ज्योति है वह अग्नि अल्प होनेसे ज्योति भी अल्प होती है। इसी कारण जीवात्माकी शक्ति अल्प होती है इस लिये दुर्व्वल जीवात्मा और सवल जगदात्मा ओंकारको आकर्षण करनेमें असमर्थ होते हैं जैसे सिपाही राजाकी रक्षा करते हैं अर्थात् जिस राजाका सैन्य वल अधिक है वही राजा निर्भय हो कर जो चाहे सो करसकता है लेकिन जगदात्माको समानशक्ति होना नितान्त आवश्यक है नहीं तो दुर्ब्वल और सवलमें किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होसकता ।

THE THE PARTY OF T (१६ प्रश्न) हे महात्सागण, आप सुँहसे प्रश्नका उत्तर सुनकर हमारे मनका अंध-कार अधिकांश क्निाश होगया । अब एक बात और पछत हैं सनिये इस संसारके मनुष्योंके बीच-में वुद्धि और विद्या इन दोनोंमें प्रधान कौन है ?

(१६ उत्तर) ऋषि उत्तर देते हैं—सहाराज, विद्या और बुद्धि दोपदार्थ हैं बुद्धिके द्वारा सनुष्य րությունը և Արևանարի արկարությունը և արկար

वाना प्रकारके नये नये कार्य्य करतेहैं। और विद्याके द्वारा शास्त्रादिकी बात नूतन रचना करके व्याख्यान आदिमें समर्थ होते हैं मूलविद्या जहांतक शिक्षा पाई है वहांतक बोलनेम सहायता करती है। लेकिन बुद्धि विद्याके द्वारा मार्जित होती है इसमें कोई सन्देह नहीं है। जिसमें बुद्धि और विद्या ये दोनों हैं वह मनुष्य जगतमें सबसे ऊँचा है और जिसमें केवल बुद्धि शक्ति है और विद्या नहीं है वह मनुष्य भी संसारके बीचमें आदरणीय होता है और विद्यान मनुष्योंको भी सांसारिक मनुष्य आदर करेंगे लेकिन वालक बालिकाओंके विद्यादानके वास्ते। इस लिये महाराज बुद्धिको विद्यासे प्रधान बोल सकते हैं क्योंकि बुद्धिके द्वारा अनेक अद्भुतकार्य्य सम्पन्न होते हैं।

(१७ प्रक्ष) हे महात्मालोगो ! आपलोगोंने तिथि पक्ष मास वर्ष ऋतु और सितारे इत्यादिका किस प्रकारसे निर्णय किया और चन्द्र सूर्य ये दोनोंका ग्रहण होता है इसका क्या तात्पर्य है अनुग्रह करके इसका जो कछ तात्पर्य है वह वर्णन करके हमारे मनका संशय निवारण कीजिये।

(१७ उत्तर) तव ऋषि उत्तर देते हैं महाराज! हमने संसारमें नाना स्थानमें भ्रमण करते करते एक समय एक पर्वतके निकट नदीके तटपर वटवृक्षके सृलमें आसन लगाकर चीजोंका अभाव होनेसे उसी पहाड़के ऊपर चढ़-करके चारों तरफ खानेको फल और मूल और काष्ट अन्वेपण करते करते एक जगहमें सकर-कन्द कन्द्रमूल बहुतसे देखकर अपनी जरूरतके माफिक थोड़ा फल मूल संग्रह करके सायंकालके समय देखा कि सूरजके प्रायः अस्तमित होनेपर प-श्चिम दिशाने लालवर्ण धारण किया है देखनेमें सालुम होताहै जैसे पश्चिम आकाशमें आग्ने उ-त्पत्ति होकर उस स्थानके सव पदार्थ दग्ध होतेहें यह देखनेके वास्ते पहाड़के ऊपर थोड़ी द्रतक ठहर करके पहाड़से उतर आये पछि हसारे आलनोंके चारों तरफ काष्टके द्वारा धूनी सजाकर काष्ट काष्ट्रमें घिस करके एक वहुत वड़ा अग्निका कुंड जलाया हमने परस्पर अपने आसनपर वैठकर खानेकी वस्तु फल मूल सव आगमें जला कर के भोजन किया और भोजनके अन्तमें उस पहा-

いいとうないないかないないとうというないないないとうないないないないないないないないないないない

डुके सम्बन्धमें आलोचना करने लगे । अर्थात् सूर्यास्तका दर्शन कियाहै और सूर्यका उदय होना भी दर्शन करेंगे यह मनमें स्थिर किया । इसी प्रकार धर्म्ससम्बन्धमें वातचीत करते करते रात प्रायः शेष हुई तब हम आसन त्याग करके नदिके तटपर उपस्थित हुए। और उसी नदीके पानीसें स्नानादिकिया सम्पन्न करके उदय दर्शनके वास्ते पहीड़के उपर चढ़गए और पूर्वकी तरफ सूय्यों-दयका स्थान देख करके खड़े रहे किञ्चित् समय पीछे देखा कि लाल रंगके वत्सके प्रकार सेहके गर्भसे निकलकर अन्दाज दश बारह हाथ ऊंचे स्थानपर जाकर उस लालवर्ण सूर्य्यका उदय दर्शन करके आश्चर्य हुआ और इसका कारण दर्यापत करने लगे आखिरमें फिर उसी प्रकार द्र्शनके वास्ते हसको उसी स्थानमें अनेक दिन तक रहना पड़ा। हम प्रत्यह सूर्यके दर्शनके वास्ते पहाड़के ऊपर आरोहण करते लेकिन उसी प्रकार सूर्यका उदय दर्शन नहीं होता इस तरहसे

१ अब इस पहाड़ और नदीका नाम चन्द्रमागा अर्कतीर्थ कहतेहैं। माघमास पूर्णमासीके दिन उदय दर्शनके वास्ते अनेक यात्री एकत्र होतेहैं।

कुछ दिन व्यतीत होनेके वाद अचानक एक दिन ठीक उसी प्रकार फिर दर्शन हुआ, हसने सूर्यके उद्य और अस्तसे इसी प्रकार दिनका हिलाव रवला था। सव दिन जोडकर देखा कि तीनसौ पैंसठ दिन हुए हैं। हमने यह देखकर वरस गि-नना स्थिर किया है और सूर्यके उत्तर दक्षिण गसनागसन दर्शन करके छः छः सहीने यण और दक्षिणायन उस वरस के अधीश योग करके सिद्धान्त किया है। इसका आरंभ महीनेसें सप्तमीके दिन होता है उस तारीखको पृथ्वीकी वार्षिक गतिका उस तारीखको पृथ्वीकी वार्षिक और शेष होता है। पीछे चन्द्रम और उसके हास और वृद्धि कृष्ण और शुक्ठपक्ष और महीन निर्णय किया। पीछे तारोंकी गाँ लिय किया है वह दर्शन करके का ग्रहण निर्णय किया है। महारा १ इस प्रहणका कारण राशि नक्षत्र तिथि रास्तेस वह तमोगुण (राह्र) वाहर होन बन्दकर देता है! चन्द्रसाके उद्य देखकर कृष्ण और शुवलपक्ष और महीना और ऋतुओंका निर्णय किया । पछि तारोंकी गति देखकर राशि लग्न यह इस्यादि सव क्रमसे अतिसहजमें निर्णय करने लगे और राशिचक पताका चक्र (जगत-चक्र ) घूसता है वह दर्शन करके सूर्य और का ग्रहंण निर्णय किया है। महाराज! जैसे कि एक

१ इस प्रहणका कारण राशि नक्षत्र तिथिके संयोगसे तमोगुणके रास्तेस वह तमोगुण (राहुं) वाहरं होकर संत्वगुणका

THE PROFESSION OF THE PROFESSI

वृक्षका मूल पानेसे आखिरमें उसकी शाखा टेनी फूल फल और पत्ते सब मिल सकते हैं लेकिन जिस जिस सम्बन्धमें आपने प्रश्न कियाहै उस एक एक सम्बन्धमें विस्तार करके कहनेसे प्रत्येक विषयमें एक बहुत वड़ा भारी ग्रन्थ होनेकी संभावना है इस लिये हमने संक्षेपसे वर्णन किया है।

(१८ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषि-योंके मुहँसे इस प्रकार वाक्य सुनकर आतिशय आनन्दित हुए और फिर ऋषिलोगोंसे प्रश्न करने लगे, हे त्रिकालज्ञ महात्माओ ! मुक्तिके वास्ते कोई सहज उपाय है या नहीं ? ऋषियोंने उत्तर दिया।

(१८ उत्तर) महाराज! मुक्तिका मार्ग अति कठिन है संक्षेपसे कहते हैं श्रवण कीजिये। मृत्युके समय जिस मनुष्यको तैमोगुण आक्रमण करता

րորությութ աննրային անարդ անթարարին գորարարության անկարարության անկար

१ वह तमोगुणका मस्तिष्क विस्तार करके सूर्य और चन्द्रमाको ढक छेता है।

है उस जीवासाकी मिक्त नहीं होसक्ती। क्योंकि जीवास्माको अज्ञान करनेका मालिक वही तमो-गुण है इस लिये जिस मनुष्यने तसोगुणको जीत लियाहै उसीको निश्चय मोक्ष होगा। इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है।

(१९ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापितने ऋषि-योंके सुँहसे इस प्रकार वाक्य सुनकर अति आन-न्दके साथ ऋषिगणसे प्रश्न करना आरंभ किया-हे महात्मागण! उस तमोगुणको दूर करनेके वास्ते सहज उपाय क्या है ? क्योंकि इस जगतके समस्त ही मनुष्य योग कियाके द्वारा मुक्तिलाभ नहीं कर सकते हैं। आप लोगोंने ही कहा है जो ज्ञानवान हैं वह भी कर्मके फलसे अज्ञानी होते हैं और सुख दुःख भोगते हैं।

(१९ उत्तर) महाराज! अज्ञानी मनुष्योंके लिये एक अच्छा प्रबन्ध कियाहै, कहते हैं श्रवण

१ जबतक हम जगे रहेंगे तबतक जीवात्मा और परमात्मामें मेळ रहता है। इस ळिये जीवात्माकी चेतनावस्थामें देहपरित्याग होनेसे वह जीवात्मा परमात्मामें ळीन होजाता है इसीको मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। परन्तु जिस मनुष्यका मन मृत्युकाळमें परमात्माकी ओर ध्यान रखता है उसीको मुक्ति होगी। कीजिये। आपको जो पहले ओंकारकी व्याख्या करके सनाया है, उस ओंकारके चार घाट हैं वह जो ऊंचा पहाड़ (हिसालयका रोष भाग ) दक्षिण सीमासें समुद्रका तट है और पश्चिम सीमामें भी ससुद्रका तट है और पूर्वसीमामें भी ससुद्रका तट है। ये चारों तरफ चार घाट वसाये हैं और घाटोंके नास भी उल्लेख कियेहैं। जो हिसालयके नीचे वदरिकाश्रम है सत्ययुगका धाम है और दक्षिण सीमामें समुद्रके तीरपर घाटका त्रेतायुगका धास सेतुबंधरासेश्वर है और पश्चिमकी तरफ समुद्रतरिके घाटका नाम द्वापरयुगका धाम द्वारका धास है और पूर्वकी ओर घाटका नास किल-युगकी धाम जगन्नाथ है। इसके बीचके स्थल-भागमें यह जगत् कृतां ओंकारको अनेक स्थानोंमें कल्पना करके स्थापनं किया है उस प्रत्येक स्था-नका नाम तीर्थ हैं, उन सब तीर्थोंके दर्शन कर-नेसे मनुष्य देहमें अतिराय कष्ट होगा, क्योंकि कोई कोई तीर्थ बड़े बंडें पहाड़के ऊपर स्थापित किये गये हैं, उन पहाड़ोंके ऊपर चढ़नेसे अज्ञान मनुष्योंके देहमें श्वास प्रश्वास उपस्थित होगा

in antique, sine miling antique antique continuenti entiquentin antiquentin continuentin

और उन ससस्त तीथोंंसे आना जाना भी विशेष कष्टका कारण है; क्योंकि अतिशय कठिन रास्तेमें जानेआनेका तात्पर्य यह है कि मनुष्योंको कप्रका अभ्यास रहनेसे मृत्युके दुःखके समय भी सव कप्टोंके अभ्यासके कारण जीवात्मा अचेतन (अज्ञान) नहीं होगा, इस लिये मुक्तिका मार्ग वन्द नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा और जीवा-त्मामें संयोग रहता है, इस लिये महाराज मनु-प्योंको कष्ट सहना नितान्त आवश्यक है। कारण कि मृत्युका कष्ट वड़ा भारी है। उस मृत्युके कष्टके समय यदि जीवात्मा सज्ञान अर्थात् परमात्माके संग संयोग रहकर देहत्याग करते हैं तो उनकी मुक्ति होती है और जिस जीवात्माका अज्ञान अ-वस्थामें (तसोगुणके द्वारा परसात्मासे विच्छेद होताहै ऐसी अवस्थाको अज्ञान कहते हैं ) रारीर-त्याग होता है वह मनुष्य कभी भी सुक्तिलाभ नहीं कर सकता है। इस लिये केवल कप्ट अभ्या-संके कारण ये तीर्थस्थापन किये गये हैं। जिन मनुष्योंने जन्मसे मृत्युतक कोई कष्ट नहीं उठाया वे मृत्युकालमें असामान्य कष्ट होनेसे होजाते हैं; ऐसे मनुष्योंकी मुक्ति कैसे हो सक्ती है।

(२० प्रश्न) सहाराज मनु प्रजापित ऋषियों के सुहंसे इस प्रकार प्रइनका उत्तर सुनकर सहा आनन्दके साथ प्रइन करने लगे—हे महात्मालोगो! गाईस्थ धर्म्स किस नियमसे पालन करना होगा? यह विस्तार करके वर्णन कीजिये। यह धर्म्स अत्यन्त कठिन है क्यों कि इस गाईस्थ धर्ममें अकालमृत्युकी आशंका है। इसमें रजोगुण और तसोगुणका अधिकार अधिक है; इस लिये मनुष्योंको एकवारमें अज्ञान करदेते हैं और सत्वगुणका अधिकार अति अल्प है इस लिये जीवात्माकी रक्षा करनेके लिये सत्वगुणकी शक्ति होना कठिन है।

(२० उत्तर) सहाराज! ब्रह्मचर्यके अन्तर्भे विवाह विधिपूर्वक विचारके साथ करना होगा। अर्थात् कन्याका विवाह ऋतुकालसे कुछ प्रथम जिस समय कन्या ऋतुमती होनेकी योग्य हो उस प्रथम ऋतुसे कुछ पूर्व कन्या ग्रहण करके ऋतुरक्षा करना चाहिये। यदि प्रथम ऋतुरक्षा नहीं होवे उस कन्याका पतिव्रता होना असंभव है; कारण कन्याके रजस्वला होनेसे कासरिपु प्रवल

արարից բանրարին բանբարինը բանրարինը ընկարին ընկարին անկարինը բանրաբանից բանրարին բանրարին բանրությունը բանրարի

होता है, इस लिये स्त्रीका वीर्य रज अपने आप या स्वप्तसें शरीरके अन्दरसे बाहर गिरजानेकी संभावना है, इस लिये पति और पत्नीमें निर्म्सल प्रेमका हास होता है। इस लिये गाईस्थ धर्म्सका सुन्दर रूपसे निर्वाह नहीं होता है। इसी कारण उस प्रथम ऋतुमें ही विवाह ऋतुरक्षा करना उ-चित है और यदि वह पुरुष स्त्रीके ऋतुकालके विना केवल रमणकी इच्छा करके प्रत्यह इन्द्रिय उपभोगके वास्ते स्त्री सहवास करे तो वह सनुष्य निश्चय रोगयुक्त होकर अकालमृत्युका यास हो जायगा। क्योंकि आत्माकी रक्षा करनेवाला वीर्य है उसीका हास होता है। इस लिये महा राज, 'पुत्रार्थं कियते भार्यां ' अर्थात् ऋतुका-अन्य समयमें ह्या संभाग उचित नहीं है और स्त्रीजातिको काम रिपु मासके अन्तमें ऋतुके समय प्रवल होता है। इसके विना अन्य समय अति सामान्य रहता है इस लिये स्त्री जा तिको उसमें कोई विशेष कष्ट नहीं होता। विवाहस-स्वन्धमें और भी कितनी व्यवस्थाएँ हैं सो महाराज! कहते हैं सुनिये कर्मफलके अनुसार परमात्माने

इस जगतमें जीव आत्माकी भिन्न चार प्रकारकी सृष्टि की है, उसके बीचमें मनुष्य जातीय जो पुरुष हैं उनके चार प्रकार हैं। शशक, सृग, वृष अश्व, और क्षियोंकी पद्मिनी, चित्रिणी शंखिनी और हस्तिनी। विवाह सम्बन्धमें वह शशक जाति पुरुष और पद्मिनी स्त्री; मृगजातीय पुरुष चित्रिणी स्त्री, वृष जातीय पुरुष और शंखिनी स्त्री, अश्वजातीय पुरुष और हस्तिनी स्त्री। इस प्रकार विवाह होनेसे पति और पत्नीका अभेद होकर सुख स्वच्छन्दतासे गृहस्थ धर्मका निर्वाह होसकता है। अश्वजातीय पुरुष और पद्मिनी स्त्री विजातीय हैं। इस प्रकार विवाह होनेसे सर्व्वदा पतिपत्नीके अञ्रणयके कारण कलह होता है। और वे पति पत्नी प्रस्पर श्वास प्रश्वास ग्रहण करनेसे रोगयुक्त होकर अकालमें मृत्युके प्राप्त होते हैं। या तो स्त्री विधना, नहीं तो पुरुष शून्यगृह होता है। और जबतक दोनों जीवित रहेंगे उतने दिन तक दुःख भोगना पड़ता है। महाराज बोले-हे महात्मालोगो ! इन चारों जातियोंके पुरुष और चारों जाति की स्त्रियोंके लक्षण क्या हैं सो वर्णन

कीजिये नहीं तो सनुष्य किस तरह जान सकेंगे संसारसम्बन्धमें यह सब विषय जानना जरूरी है। ऋषिलोगोंने महाराजके प्रश्नका उत्तर दिया कि महाराज! शशक जाति पुरुषका लक्षण यह है कि हृदयका स्थान कुछ नीचा दोनों कुछ ऊँचे होते हैं। ऊपरकी ओर सर्वदा दृष्टि, और दोनो आँखें तैरती हुईं, अतिराय सुन्दर सुँह अतिसुन्दर गंभीर, सुपुरुष लिंग छः अंगुल, चम्पकफूलकी कलीके सहश, परम धार्सिक और सर्वदा आनन्दयुक्त होता है। मृग जातीय पुरुष का लक्षण प्रायःकरके शशकजातीय पुरुषके सदश है, केवल लिंगका परिसाण अष्टांगुल है। वह संर्वदा धर्म अनुसन्धान करता रहता है। वृष-जातीय पुरुषका लक्षण-दोनों आखें कुछ छोटी होती हैं, नाकका बीच कुछ ऊंचा किन्तु आगेका हिस्सा कुछ नीचा होता है। लिंग दश अंगुल लम्बा होता है, रजोगुण और तसोगुण अधिक और कोई कोई कदाचित् धार्मिक होता है। अश्वजातीय पुरुषका लक्षण यह है कि आंख विलके अन्दर घुसती हुईसी नाक वैठीहुई, छाती

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ऊंची, अगज छोटा, रजोगुण और तसोगुण अति-शय प्रबल, धर्मके संग सम्बन्ध नहीं है, जिस कारण सत्वगुणका कर्म नहीं किया । पद्मिनी स्त्रीका लक्षण यह है कि देह सध्यस न छोटा न वड़ा और पद्मके सहश सुगन्धयुक्त, दोनों आंखें खरगोराकी आंखोंके सददा, केरा वहुत नरम न छोटे न वड़े, वह परम धार्मिमक और अतिसुन्दरी होती है। चित्रिणी स्त्रीके लक्षण यह हैं कि वह भी प्रायः करके पद्मिनी स्त्रीके माफिक होती है। किन्तु उसके देहसे गुलाबके पुष्पकी सुगन्ध निकलती है, दोनों आँख मृगकी आंखके तुल्य अति मनोहर परम सुन्दरी और अत्यन्त धार्स्मिक होती हैं। शंखिनी जातिकी स्त्रीका लक्षण यह है—ऊर्ध्वनासा लम्बे केश, कमर पतली, कुच ऊँचे, शरीरसे मत्स्यका सा दुर्गन्य आता है; देख-नेमें खूब सूरत और कदाचित् धार्मिक होती है। हस्तिनी जातिकी स्त्रीका लक्षण यह है कि अधिक करके खर्वाकृति होती है और कोई स्त्री ऊंची भी होती है, पिंगल केश दोनों पैरकी एड़ी सोटी, कमर सोटी, नाकके आगेका हिस्सा और दोनों भौंहोंका वीच संमान उँचा होता है। किसी किसी छीकी नासिका वैठी हुई, केरा छोटे, हाथीकी आंखोंक सहरा दोनों आँखें होती हैं। रारीरसे सचका दुर्गन्ध निकलता है, कदाचित् धार्मिक होती है। इसलिये महाराज! पिता माताका कर्तव्य यह है कि पुत्र या कन्याके विवाहके समय जिस प्रकार लक्षण कहे हैं उसी प्रकार लक्षण देखकर पीछे विवाह कराना चाहिये। इस विवाहमें और भी कितनी ही वातें हैं पुत्र और कन्याकी राशि नक्षत्र, लग्न, गण इत्यादि और देख मिलाके विवाह करना अति उत्तम है। यदि नक्षत्र कम मिले तो हानि नहीं होती है किन्तु गण मिलाना अति आवश्यक है।

(२१ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषियों के मुंहसे यह कथा सुनकर अतिराय आनन्दयुक्त होकर उनसे प्रश्न करनेलगे—हे महात्मालोगो ! यह मनुष्य गाईस्थधम्म कितने दिनमें रोष करेंगे ? उसका समय निर्णय कीजिये और गाई-स्थधम्मिके अन्तमें मुक्ति होनेके वास्ते क्या क्या काम करना होगा ? वह आदिसे अन्त तक विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

(२१ उत्तर) महारांज ! यह गाईस्थधर्म वारह बरसके सिवाय करना उचित नहीं है, कारण सनुष्यजन्म वडा दुर्लभ है। इस सानव जन्मसे ही सुक्ति हो सकती है, इस लिये चार आश्रम हैं। ( ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वातप्रस्थ सन्न्यास ) यह अतिशीघ सम्पन्न होनेसे अच्छा होता है । इस-लिये पुत्र कन्या जितनी इच्छा हो उत्पन्नकर अपने काममें ( सुक्ति होनेके काममें ) तत्पर होना चाहिये। इस गृहस्थ धर्मके अन्तमें वान-प्रस्थ है वानप्रस्थ धर्मिका तात्पर्य्य यह है कि सांसारिक विषयोंमें इच्छा व सब प्रवृत्तिकी जब निवृत्ति होगी तव वानप्रस्थ धर्म्म रोष होगा। यह वानप्रस्थ धर्म रोष होनेसे सदा आनन्द चित्त होकर संन्यासधर्म ग्रहण करना चाहिए । संन्यासधर्म-का तारपर्य परसात्माका आकर्षण धारणा, ध्यान, प्राणायास, आसन, जप, तपं इत्यादि करना है। इसी प्रकार कार्य्य करते करते, जब चांद सूर्य नक्षत्रके ऊपर जितने पदार्थ हैं वे सब दर्शन होने लगेंगे तब संन्यासधरमं शेष होगा। अर्थात् समा-धियोग द्वारा गुणातीत परमात्माके संग मिल-

नेते उक्त धर्म पूर्ण होगा। पीछे योग समाधि और योगके अन्तमें और कोई कार्य्य नहीं है। इसीको संन्यासी योगी वा त्यागी कहते हैं "जीवन्मुक्तः स उच्यते" अर्थात् उस समय मनुष्य जीवन्मुक्त कहलाता है।

(२२ प्रश्न) महाराज ऋषियोंके मुंहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर आनन्दमें मग्न होकर फिर उनसे प्रश्न करने लगे—हे महर्पियो! इस गृहस्थाश्रममें पुत्र और कन्या कमसे कम कितने आवश्यक हैं और अधिक संख्या कितनी तक होना उचित है यह वर्णन कीजिये।

(२२ उत्तर) महाराज! कमसे कम दो संतान उत्पन्न करना बहुत ही आवश्यक है। कारण दो पुत्र न होनेसे मुक्तिलाम नहीं होसका, क्योंकि एक पुत्र भी गृहस्थाश्रम ग्रहण करके सन्तानादि उत्पत्ति करसकेगा; और दूसरा पुत्र मुक्तिहोनेके लिये संसार त्याग करेगा। अधिक संख्या ग्यारहतक सन्तान उत्पत्ति करनेकी विधि है इससे अधिक नहीं (ऋग्वेद)। (२३ प्रश्न) सहाराज मनु प्रजापित ऋषिके सुँहसे इस प्रकार वाक्य सुनकरके ऋषिलोगोंको सम्बोधन करके बोले हे सहर्षियो! वह एकही पुत्र सुक्तिलाभके वास्ते गृहस्थाश्रमका त्याग करेगा इसका तात्पर्य नहीं समझ सके।

(२३ उत्तर) तव द्वितीय ऋषि महाराजके प्रश्नका उत्तर देनेलगे-महाराज! अपने बीचसें अगर एक पुत्र सुक्तिलाभ करे तो इससे उस वंशके सृत पूर्व पुरुषों मेंसे यदि कोई प्रेता-त्मा रहें तो वे सव मुक्त होजावेंगे। कारण कि पिता और पुत्रके देहमें जब सस्वन्ध रहता है तब आ-रमाके साथ भी सम्बन्ध रहना असंभव नहीं है, क्योंकि आत्मासे पुत्रकी उत्पत्ति है। इसी कारण पुत्रको आत्मज कहते हैं, जैसे दो आदसी हैं उन-मेंसे एक चोरी करता है और दूसरा साधु है, और ये दोनों पुरुष एक साथ एक ही घरमें रहते हैं, उस चोरकी खोजमें राजदूतने भ्रमण करते करते उसी चोरको पकड़ा । पीछे उस चोरका साथी कह-कर उस साधुको भी उस चोरके संग पकड़लेते हैं। इस लिये महाराज ! पापी या साधु लोगोंका

संग करनेसे उस पापीका पाप या पुण्यात्माका पुण्य, भोग करना होता है; वैसे ही पिताकी आत्मा और पुत्रका आत्मा एक घरमें वास करनेके कारण वह संसर्ग जन्म या पुण्यका अच्छा व बुरा फल एक है। इस सबवसे पुत्र मुक्तिलाभ करनेसे जितने प्रेतात्मा पुरुष रहेंगे वे सबही मुक्तिलाभ करेंगे। जैसे एक अपराधमें पन्चीस आदमी पकड़ेंगये हैं उनके बीचमें एक पुरुष विचारालयमें गया है अब हाकिमने सबूत लेकर विचार करके देखा कि यह पुरुष निद्ोंष है तब वाकी सबही निदोंष होंगे।

(२४ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषिके सुहंसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर सुनकर और भी नये नये प्रश्न करने लगे, हे महात्मालोगो ! पर-मात्मा अखंड पदार्थ है जिसका खंड नहीं हो सकता है उसका खंड किस प्रकारसे हुआ ? यह विचारपूर्विक मीमांसा कीजियेगा।

(२४ उत्तर) ऋषि महाराजके प्रश्नका उत्तर देते हैं-महाराज, जैसे महाकाशका अंश एक गृहा-काश है वही घरके अन्दर आकाश है। वैसेही एक कुलरा है उस कलराके अन्दर आकारा है। इसी प्रकार परमात्मा अंडस्वरूप है। जैसे एक नद़ीसे छोटा वड़ा घड़ा भरके जल लेलिया जाता है वैसे ही यहां समझना चाहिये। असली वात यह है कि कोई अस्त्रके द्वारा परमात्माका खंड नहीं करस-कता है, परन्तु आवरणके द्वारा परमात्माका खंड जैसे मृत्तिका आवरणसे जल वद्ध होता है, लाव सरोवर इत्यादि वैसे ही पशु, पक्षी मनुष्य इत्यादिके रारीरावरणसे परमात्माका अंश कहा जाता है, परंतु मनुष्य दारीरमें परमात्माका अंदा है और अन्यान्य जीवोंसे परसात्माका अंश नहीं किन्तु उसकी अंगज्योतिका अंश है। तात्पर्य यह है कि परमात्माका वासस्थान आग्ने और अग्निकी जो ज्योति इन दोनों पदार्थों के विना और किसी जगहमें या किसी पदार्थमें नहीं है; और दूसरे स्व-च्छ पदार्थेंमिं परमात्माका प्रतिविम्ब मात्र है। जैसे जलमें परमात्माका प्रतिविस्व है वैसेही स्फटिक, हीरा, पन्ना, चुन्नी, नीला, पुखराज, लाल, दर्पण इत्यादिमें परमात्माका प्रतिविभ्वमात्र है केवल सनुष्यशरीरके बीचसे अग्नि और ज्योति

दोनों पदार्थीके वीचमें परमात्माका वासस्थान है। और जगतके वीचमें सूर्याप्ति और सूर्यके जपर कमलाकृति ( ज्योतिमें ) परमात्माका वासस्थान है।

(२५ प्रश्न) महाराज मनुप्रजापित ऋषियों के सुंहते इस प्रकार वावय श्रवण करके आनन्दके साथ ऋषियों से प्रश्न करने लगे—हे महात्मागण! परमात्माने जब इस संसारकी रचना की तब समस्त कार्य्य उस परमात्मानेही सम्पन्न किये हैं अब वतलाइये कि परमात्मा इस संसारके किसी कार्य्य से लिस है या नहीं।

(२५ उत्तर) महाराज! परमात्माने जब इस संसारकी रचना की तब समस्त कार्य्य उस पर-मात्माने ही सम्पन्न किये और मनुष्योंको सम्बो-धन करके आदेश किया, हे मानवगण! में तुम छोगोंके शरीरके भीतर वर्तमान हूँ। यह संसार सत् और असत् इन दो पदार्थोंके द्वारा रचागया है, ये दो पदार्थन हों तो इस जगतकी रचना नहीं होसकती है, इस छिये सुझको छाचार होना पड़ा। अब तुम छोगोंको सावधान करता हूं उस असत् ումիլ այմինային ամինասինը այնումին այնու

काममें लिप्त होकर अपनी मुक्तिका मार्ग (खोना) नष्ट नहीं करना चहिये, यह उपदेश करके चुप होगये। अव मानवदेहधारी जीवात्मा जैसा काम करेंगे वैसा ही फल पावेंगे। पन्तु वह मानवदेह-धारी जीवात्मा और परमात्मा एक ही पदार्थ है केवल गुणयुक्त जीवात्मा और निर्गुण परमात्मा यह प्रभेदमात्र है। असली वात यह है कि परमा-त्मानेही सब किया है और वह करता भी है, अथवा वह कुछ भी नहीं करता है " निर्गुणश्च गुणात्मा च" जीवात्मा मायामें लिस है परमात्मा मायामें लिप्त नहीं है, केवल चार युगोंके अन्तमें एक एक बार इस पृथ्वीमें प्रलय होगा फिर रचना होगी; जब रचना होगी तब वही परमा-त्माको आवश्यक है। जैसे धातुनिर्ध्नित पतछी बड़ी एक कटोरीके तलेमें सूक्ष्म छिद्र हो और उस कटोरीको किसी मनुष्यने जलके ऊपर रक्खा-हो तो उस कटोरिके सूक्ष्म छिद्रके द्वारा थोड़ा थोड़ा जल उठकर धीरे धीरे वह उस कटोरीमें भरजानेसे वह डूब जावेगी। फिर वही मनुष्य उसी कटोरीको उठाकर पानीके ऊपर रखदेगा इस-

लिये महाराज! यह पृथ्वी जलघड़ीके समान है। चार युगोंके अन्तमें एक बार प्रलय होगा फिर लृष्टि होगी। इसलिये सृष्टिके समय परमात्माका यलही आवश्यक है।

(२६ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषि-योंके सुंहसे प्रश्नोत्तर सुनकर आनन्दमें मग्न हुए और ऋषिलोगोंसे प्रश्न करनेलगे हे महात्मा लोगो ! यह जगत् परमात्माकी शक्तिसे किस प्रकार चलता है ? और इस जगत्के वीचमें जिस २ पदार्थके द्वारा इस पृथ्वीके समस्त कार्य्य सम्पा-दन होते हैं यह विचार—पूर्वक मीमांसा कीजिये।

(२६ उत्तर) महाराज! इस जगत्में जितने प्रकारके कार्य्य चलते हैं वे समस्त कार्य्य केवल द्रव्यगुणसे ही नहीं परन्तु उस परमात्माकी शिक्से ही सब बनते हैं। परमात्मा नहीं होनेसे जगत् और जगत्में सब पदार्थ कहांसे पैदा होंगे? इस लिये महाराज! सब ही उस परमात्माकी शिक्त हैं। परमात्मा नहीं होनेसे यह जगत जड़-पदार्थ स्थित नहीं रहसकता। सूर्याक्षि, वायु और जल इन तीन पदार्थींके संयोगकी शिक्तसे

ससुद्रसन्थन होता है परन्तु उस सूर्य्याप्तिके बीचमें परमात्माका अंश है इस समुद्रमन्थनके नहीं होनेसे पृथ्वीकी उत्पत्ति नहीं होसकती और इस पृथ्वीके भीतर पशु, पक्षी आदि और ब्रह्मज्ञा-नाधिकारी मानव जीवोंकी सृष्टि और लवणाक्त जल नदी आदिका मीठा जल और जीवोंका भोजन जो शस्यादि ये कुछ भी पैदा नहीं होते, इस लिये इस संसारके समस्त कार्यका मूल का-रण यह ससुद्रमन्थन है । मनुष्यको ब्रह्मज्ञान होनेका उपाय भी वही ससुद्रसन्थन इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्यको ब्रह्मज्ञान उपाय वही ससुद्रमन्थनका **इा**ब्द ओंकार है। जीवकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय भी वही ससुद्रमन्थन है इस लिये महाराज! इन समस्त कार्योंका मालिक वह परमात्माही है।

(२७ प्रक्ष) महाराज मनु प्रजापित ऋषियों के मुंहसे इस प्रकार प्रक्षका उत्तर सुनकर अत्यन्त आनन्दयुक्त होकर प्रश्न करनेलगे, हे महात्माओ! इस समुद्रमन्थनसे किस प्रकार जगत्में समस्त-कार्य सम्पन्न होते हैं यह विस्तारपूर्वक वर्णन करके हमारे मनका सन्देह मंजन कीजिये।

(२७ उत्तर) सहाराज! वह सृय्योधि, वायु, जल ये तीन पदार्थ एक साथ होनेपर परमात्मा-की शक्तिसे यह ससुद्रसन्थन आरंभ हुआ। इस समुद्रसन्थनसे समुद्रके जलके नानाजातीय पर-माणुओंने भिन्न भिन्न एक एक जातीय समष्टि होकर झागका रूप धारण किया, पीछे धीरे धीरे नाना प्रकार भाग नाना प्रकार मेद्सें परिणत हुआ। पश्चात् वही नाना प्रकारका सेद जसकर नाना प्रकारके पदार्थ ( मृत्तिका वालू, प्रस्तर और प्रस्तरयुक्त पर्वित नाना धातुपदार्थ इत्यादि) एकत्र होकर यह पृथ्वी उत्पन्न हुई । पीछे उस ससुद्रसन्थनकी शक्तिसे वह ससुद्रका खारा जल वालृ सृत्तिका प्रस्तर आदि भेद करके पृथ्वीमें साधारण अग्निसे उत्तापित होकर खारा-पनके दोवसे सुशुद्ध न होकर वही संशोधित जल वड़े वड़े पहाड़ोंको आरोहण करके. झरनाक। रूप धारण करके पृथ्वीमें पतित होता है। पीछे उस जलके वहावसे मृत्तिकादि लय होनेसे नदीकी उत्पत्ति हुई । पीछे नदीके जल सूर्यके तापसे मेहका जल ये दोनों जल

सूर्यके तापके द्वारा नाना प्रकारके जीवोंके भोजन (नाना प्रकारके शस्यादि) पृथ्वीमें पैदा होने लगे। जीव वह शस्य आहार करके जीवन धारण करते हैं; और उसी आहारसे जो वीर्य्य उत्पन्न होता है उसके द्वारा रजोगुणमें जीवसृष्टि होने लगी और उस समुद्रमन्थन—शब्द (ओङ्का-रशब्द) के द्वारा मनुष्योंको ब्रह्मज्ञान होनेलगा; जिससे मनुष्योंको मुक्ति होने लगी। इसलिये महाराज! परमात्माका मूल कार्य्य वह समुद्र-मन्थन ही है। इस समुद्रमन्थनका प्रयोजन जो जानसकेंगे वे मनुष्य बहुत ही जल्दी परमात्मा-को पासकेंगे।

(२८ प्रश्न) मनु प्रजापित ऋषिके मुंहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर आनन्दसे पुलि-कित होकर प्रश्न करनेलगे—हे महात्मालोगो! परमात्माकी उपासनाके सम्बन्धमें निर्गुण और निष्काम उपासना किस प्रकार कीजाती है? यह विस्तारपूठ्वक वर्णन कीजिये।

(२८ उत्तर) महात्मा ऋषि बोले महाराज! निर्गुण परमात्माकी उपासना करना पहिले असं-

भव है, क्योंकि जो पदार्थ हमने कभी आँखसे देखा नहीं उस अहर्य पदार्थकी धारणा, ध्यान, आकर्षण नहीं हो सकते हैं और यदि परमात्माका रूप कल्पना करके ध्यान, आकर्षण किया जास-कता है तो भी चित्त स्थिर होना असंभव है, क्यों कि जड़ पदार्थकी प्राणप्रतिष्ठा (जीवनदानं) कर परमात्माकी उपासना करनेसें विश्वासकी आवश्यकता है यह वात सब लोग अति सहजमें समझ सकेंगे, इसिळये महाराज! जिस पदार्थका प्रत्यक्ष किया जाता है उसीका ध्यान, धारणा, आकर्षण करना सहजमें होसकते हैं। इस लिये स्थूल शरीरको परित्याग करके सूक्ष्म शरीरके धारणा, ध्यान, दर्शन, आकर्षण करनेसे ही निर्युण परसात्माकी उपासना की जासकती है, क्योंकि निर्गुण परमात्मा और सगुण परमात्मा एक ही पदार्थ है, और स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीर परमात्माके निकटवर्ती है। क्योंकि, सूक्ष्म शरीरके अन्तर्गत उस परमात्माके कारण शरीरका वास-स्थान है, और स्थूलकारीर काम क्रोधादि रिपुयुक्त परमात्मासे बहुत दूर है; जैसे अँधेरे घरमें एक

दिया जलानेसे अँधरेके वदलें उजाला है इसी प्रकार हमको उसी प्रकाशकी कता है इसवास्ते हम वही दीपाग्नि चाहते हैं। क्योंकि उसी दीपाधिके बीचमें प्रकाशका वास-स्थान है वैसे ही उस सूर्य्यात्माके बीचम जो प्र-कारा है वह सर्व जगत्में व्यापक है। उस सूर्य ज्योतिरूप परमात्माकी राक्तिकी हमको आवश्य-कता है, इसलिये उसी सूर्यात्माकी ही धारणा-ध्यान, दर्शन, आकर्षण कर्तव्य है जो सदा हमारी दृष्टिमें है। अव निष्काम उपासनाके सम्बन्धमें सीमांसा करना आवश्यक है। विना कामनाके जगतमें कोई मनुष्य कुछभा कार्य नहीं करसक-ताहै इस कारण सुक्ति होनेके वास्ते कामना और निःस्वार्थभावसे परोपकारके वास्ते जो करके कार्य करेंगे उसीको निष्काम कहते हैं।

(२९ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषियोंके सुँहसे प्रश्नका उत्तर पाकर आनन्दमें मग्न होकर प्रश्न करने लगे, हे महात्मागण! इस पृथिवीमें सुवर्ण, चांदी, ताँबां, रांग, शीशा, जस्त, लोहा,

सप्तर्षिप्रन्थः। (१६९)
पाराः इत्यादि धातु—पदार्थ और गंधक, हरताल, हिंगुल, रसकपूरं इत्यादि वहुत प्रकारके खानिज पदार्थ सृष्टि करनेका परमात्माका क्या प्रयोजन है और किस प्रकारसे इन सव पदार्थोंकी सृष्टि हुई?
(१९ उत्तर) महाराज! इस पृथ्वीकी उत्पत्ति होनेके पहिले जब समुद्र—सन्थन आरंभ हुआ तव उस समुद्र—मन्थनमें पहिले पहिले नाना-प्रकारके झागकी उत्पात्त हुई, पींछे उसमें वहुधा नाना प्रकारके झाग मेदमें परिणत हुए, किन्तु वह मेद और झाग अनेक प्रकार हुए। पींछे वो मेद और झागके द्वारा प्रतिस्थानमें कम और अधिक एकत्र हुए। वे एकत्र होनेसे सूर्यकी नानाप्रकारके रंगकी किरणोंके उस मेद और झाग जम करके नाना प्रकारकी मृत्तिका और नानाप्रकारकी वालू और नानाविध पत्थर और पर्व्वतकी उत्पत्ति हुई और जो मेद विशुद्ध है वही सूर्यसे सुवर्ण—किरणके द्वारा स्पर्श होनेसे जमकरके सुवर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त और मिश्र मेदमें सुवर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त और मिश्र मेदमें सुवर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त और मिश्र सेद्में

उसी प्रकार नाना प्रकारके धातुकी उत्पत्ति हुई। यह पृथ्वीकी उत्पत्तिकी कथा कही और यह चार युग पर्यन्त सदा समुद्र—सन्थन होगा, इसिलये इसीप्रकार पृथ्वीकी सर्व्वदा उत्पत्ति होती है और भी होगी, अर्थात् इस अकूल (महासमुद) के बीचमें एक द्वीप बीचबीचमें नृतन उत्पन्न है और होगा भी और इस जगत्के अधिक सनुष्य प्रायः रज और तसोगुणके वशिभूत होकर बुद्धि शक्ति हास होनेसे रोगयुक्त होकर अकालसें मृत्युके बास होंगे, इस लिये उस व्याधिको नारा करनेवाली औषधि खनिज पदार्थ इत्यादि पर-सात्माने सृष्टि किये हैं। और उन स्वर्ण चाँदी, तांबाके द्वारा मनुष्यकी आवश्यकतानुसार पदार्थ बदलेके वास्ते स्वर्णमुद्रा, रौप्यमुद्रा, ताम्नसुद्रा इत्यादि आवश्यक हैं।

(३० प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषि-योंके मुँहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकरके ऋषिगणसे प्रश्न करनेलगे—हे महात्मागण! में इस के पहले भूलगया हूं। विवाहके सम्बन्धमें और भी एक प्रश्न है सुनियेगा; जो कन्या युवती या वाल्यावस्थासं विधवा होगी उसका पुनर्विवाह होसकता है या नहीं ?।

(३० उत्तर ) सहाराज ! वह विधवा कन्या यदि अयोग्य रहे ( पतिपत्नीका दाम्पत्य नहीं हो ) तो वह पतिके अभावसे पिताके अधि-कारमें रहेगी कारण वह पिता अयोग्यं कन्याको योग्य वरको दान करनेसे भी उस वरका कन्याके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है। क्यों कि दाम्पत्यभावका अभाव है। इसिछये इसी प्रकार अवस्थामें उस कन्यांके पतिके अभावसे पिता अधिकारी है। अव पिता उस अयोग्य कन्याका फिर विवाह करसकते हैं या ब्रह्मचर्य्यशिक्षा भी देसकतते हैं । यह पिताकी इच्छाके अधीन है; और जिस कन्याने अपने पतिसे ऋतुरक्षा की है ऐसी अवस्थामें यदि वह कन्या विधवा हो उसका फिर विवाह नहीं होसकता है। क्यों कि उस कन्यांके अधिकारीका अभाव है, प्रथम तो उस कन्याका अधिकारी पिता है और कन्याके विवाहके पीछे उसका अधिकारी पति है। यदि पतिका अभाव हो तब उस विधवाः कन्याका और

कोई अधिकारी नहीं है। अव उस कन्यांक विवा-हमें कीन दान करे ? यदि वह कन्या स्वाधीन होकर अपने आप विवाहका उद्योग करसकती है तव तो होसकता है। किन्तु इस प्रकार स्वाधी-नता खियोंको देना उचित नहीं है। कारण कि स्त्री जाति अज्ञानयुक्त और अबला है जिसको अविद्या कहते हैं। और यदि स्त्री जाति विद्या-वती भी हो तो भी स्त्रीजाति स्वाधीन नहीं होस-कती है। कारण " स्त्रीबुद्धिः प्रलयंकरी "। इस-लिये महाराज! हमारे विचारमें इस प्रकार विधवा स्त्रीको ब्रह्मचर्च्य करनाही उचित है।

ह्याहाराज मन प्रजापित वोले-हे महात्मा-लोगो! कलियुगमें विषयविश्राट् है सब मनुष्य स्त्रीके वशीभूत होंगे, पुरुषकी बुद्धि—शक्तिका लोप होजायगा। मृत्युको भूलकरके संसारी होंगे। तब तो स्त्रीजाति स्वाधीन होगी।

श्राथम ऋषि बोले-ठीक कहा है, कलियुगकी शेषावस्थामें फिर अनेक पंडित होंगे, तब अनेक सनुष्य मुक्त भी होंगे और प्रतिस्थान सर्वदा धर्मालोचना भी होगी। (३१ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषि-योंके सुंहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर अति आनन्दाचित्तके साथ ऋषियोंसे प्रश्न करने-लगे हे सहात्मालोगो ! जिस मनुष्यने आत्मज्ञा-नका लाभ किया है, त्रिकालज्ञ अर्थात् जीवन्मुक्त है ऐसी अवस्थामें मनुष्यको वया कर्त्तव्य है ?

(३१ उत्तर) महाराज! आत्मज्ञानी जीव-न्सुक्त महापुरुपोंके निज कार्य्य कुछ भी नहीं हैं, जिस कार्यमें जगत्का कल्याण है वही उनका कर्त-व्य है तव महाराज वोले! हे महात्मालोगो! क्या कास करनेसे जगत्का कल्याण है। तव द्वितीय ऋषि वोले—वह ओंकार शब्द मनुष्योंको समझानेसे ही जगत्का कल्याण होता है।

To the supposition of the suppos

(३२ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषिके इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर महानन्दके साथ ऋषिनणसे प्रश्न पूछनेलगे—हे महात्मालोगो! गृहस्थाश्रममें मनुष्य त्रिगुणके कार्य करके उस परमात्माके सूक्ष्मशरीरकी धारणा, ध्यान, आकर्षण,दर्शन करनेसे उस सूक्ष्मशरीरको (सूर्य्यते जको) भेद करसकते हैं या नहीं; यह विचारपूर्वक मीमांसा कीजिये। (३२ उत्तर) महाराज! जो सब मनुष्य त्रिगुणका कार्य्य (गृहस्थाश्रम) करेंगे उनके वास्ते
परमात्माकी उपासनाके सम्बन्धमें स्वतंत्र व्यवस्था है। क्यों कि रजोगुण और तमोगुणके
कार्व्यमें जीवात्मा निस्तेज होता है इस लिये
सूक्ष्मशरीर (जगदात्मा) का तेज प्रखर है, इस
लिये उस प्रखर तेजको साधारण निस्तेज पदार्थमें
किस प्रकार भेद करनेमें सफल न होंगे, इस लिये
गाईस्थ धम्मीवलम्बी लोगोंको उस सूक्ष्मदेह
(जगदात्मा) की प्रातःकाल मध्याह और सायंकाल
त्रिसन्ध्याओंकी उपासना करना, फिर उस उपासनाके अंतमें अपने शरीर स्थित्यर्थ प्रस्तुतार्थ
परमात्माके निकट प्रार्थना करना यही व्यवस्था है।

(३३ प्रश्न) महाराज मनु प्रजापित ऋषिके सुँहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर सुनकर आन-न्द्रमें मग्न होकर ऋषिगणसे प्रश्न करनेलगे—हे महात्मा लोगो! गाईस्थ धम्मीवलम्बी लोग प्रसात्माके पास क्या प्रार्थना करेंगे।

(३३ उत्तर) तृतीय ऋषि महाराजके प्र-श्रका उत्तर देते हुए कहनेलगे—महाराज!यह जगत पंचमहाभूत युक्त है, हमारे स्थूलदेह भी पंचमृत युक्त हैं; इस लिये इन पंचभृतोंके द्वारा गाईस्थ धर्मावलिम्वयोंको ज्ञानलाम करना होगा। इस कारण दिनमें प्रथमही प्रातःकाल की उपासनाके अन्तमें परमात्माके पास प्रार्थना करता है—परमात्मन्! आपने यह मिट्टी सृष्टि की है इस मिट्टीके अनुसार हमारा स्वभाव और चिर्त्र दृढ होजाय, जैसे यह मिट्टी खंड खंड कर काटनेपर भी कोई दुःखप्रकाश नहीं करती है और अग्निसे जलानेसे भी कोई जवाव नहीं देती है। याने वह शत्रु जीवोंपर द्या करके उनके जीवनरक्षाके वास्ते शस्य पैदा करदेती है। इस लिये हे परमात्मन्! हमारे शरीरमें रिपुगण इस मिट्टीके वरावर होवें, हम निश्चिन्त होकर आपका मजन करके मुक्तिलाभ करें।

क्रिक्तर जलके द्वारा परमात्माकी उपासना करके उपासनाके अन्तमें परमात्मासे प्रार्थना करना कि हे परमात्मन्! आपने जो जल-की सृष्टि की है हमारे देहमें रिपुगण उसी जलमें प्रलय होवें और हमारा देह उसी प्रकार निर्मल होवै। हम पवित्र होकर आपका अजन करके सुक्तिलाभ करें।

चिह्नर उसी प्रकार अग्निक द्वारा होम करके परमात्मासे प्रार्थना करना हे परमात्मन्! आपने जो अग्निकी सृष्टि की है उस अग्निकुण्डमें अपने शरीरके रिपुगणको हम सनकी कल्पनाके द्वारा आहुति प्रदान करते हैं, इस लिये परसात्मन्! हसारी वह आहुति गृहण करके दुष्ट रिपुओंको उस अग्निके द्वारा जलादीजिये! हम आनन्दचित्त होकर आपकी उपासना करके मुक्तिलाभ करें। फिर उसी प्रकार मरुतके पास हे परमात्मन्, आपने जो सरुत सृष्टि किया उसको आदेश कीजिये कि हमारे शरीरसें रहे हुए, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य दुष्ट रिपुगणको नष्ट कीजिये । हम उन दुष्ट रिपुगणके साथ लड़नेमें असमर्थ हुए हैं, इस लिये हे परमात्मन् ! हमको इस घोर विपत्तिसे मुक्तं क-रदीजिये, हम निश्चिन्त होकर आपका अजन करके मुक्तिलाभ करें। इस लिये महाराज! इस प्रकार गाईस्थ्य धर्माबलम्बीगण दिनके भीतर

तीन वार परमात्माके भजनके अन्तरें प्रार्थना करें, पीछे गाईस्थ धर्मके अन्तरें मनुष्य तेजस्वी होकर उस महातेज (सूर्यात्मा) को भेद करनेकी चेष्टा करें।

म्हाराज मनु प्रजापित ऋषियों से इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकर अत्यन्त आनन्दयुक्त होकर कहने लगे हेमहात्सागण! आप लोगों के मुहसे अपने प्रश्नकी अति सुन्दर मीमांसा श्रवण करके हम अत्यन्त आनन्दित हुए । अव भोजनका समय होगया है भोजनकी सामग्री तैयार है, आप लोग भोजन कीजिये । तब ऋषिगण महाराजकी प्रार्थनाके अनुसार भोजन करने लगे । भोजनके अन्तमें अपने अपने आसनपर वैठगये । महाराज मनु प्रजापित ऋषियों के पास आशीर्वाद लेकर अन्तः पुरमें चले गये । इधर ऋषिगण आपसमें महाराजका गुणानुवाद करने लगे ।

ज्ञाथम ऋषि बोले—महाराज मनु प्रजापति बहुत बुद्धिमान् हैं।

्रित्रितिय ऋषिने कहा—महाराज हमारे वड़े भाई हैं बुद्धिमान् क्यों न हों।

तिय ऋषि बोले-परमात्मके अंश होनेसे महाराज विना शिक्षाके पंडित हैं। ज्युतुर्थ ऋषि बोले-महाराज कोई मानवपुत्र नहीं हैं जो शिक्षापाकर पण्डित होंगे।

ज्ञिस ऋषि वोले-हमको क्या शिक्षा की गई है।

ज्ञाष्ट ऋषिने कहा—हमने किसके पास शिक्षा प्राप्तकी है।

ज्यातम ऋषि बोले—जव हंमारा गुरुदेव ससुद्र है तब हमें क्या सीखना बाकी रहा।

बिन शेष हुआ। इधर महाराज भोजनके विन शेष हुआ। इधर महाराज भोजनके अन्तमें किंचित् विश्राम करके महाआनन्दके साथ ऋषिगणके पास उपस्थित हुए। और ऋषिग-णके साथ धर्मसम्बन्धमें नाना विषयकी आलो-चना करने लगे।

ज्ञ्यम ऋषि बोले-महाराज ! आपको संसारी मनुष्यांके ज्ञानके निमित्त भूत, वर्तमान, भविष्यत्का विचार कर एक यन्थ विस्तार करके लिखना चाहिये, इसलिये आवश्यक संयह करके

ह्मको देना चाहिये, हम कल सहाराज (ससुद्र ) के निकट जावेंगे।

क्वहाराज सनु प्रजापति वोले—हेमहात्सागण ! हमारी इच्छा है, आप लोग कुछ दिन तक रहें क्यों कि हम अभी तक अज्ञान ही हैं, हमको जितने दिन तक ब्रह्मज्ञान नहीं होवे उतने दिन आप लोग हमको न छोडें; इस संसारके कार्य्य हमसे जितने कुछ हो सके हैं उतने तो हमने किये हैं और जो कुछ वाकी रहे आपलोग करना; मूल वात यह है अभीतक हसको ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ है।

िह्ह तीय ऋषि वोले-सहाराज ! पहिले आप-को कहचुके हैं कि आप समुद्रके पास दीक्षित होना, जब आपकी इच्छा होवै तब दीक्षा लेसकते हैं, इसमें विशेष करके कोई तदवीरकी जरूरत नहीं है। और हम हमेशा आपके पास रहेंगे, आप जव जो आदेश करेंगे उसकी उसी समय तामील करेंगे। महाराज! आपके साहाय्यके वास्ते परमात्माने हमलोगोंकी सृष्टि की है। विशेष करके आप हमारे ज्येष्ट आता हैं।

ह्य हाराज मनु प्रजापति बोले-जो आज्ञा। अब आप लोग कल प्रातःकालको तरफ चलिये, में वहुत जल्दी आप लोगोंके पास आऊंगा यह कहकर महाराजने कागज कलम स्याही और वहुतसे कपड़ें इत्यादि ऋषिगणको जरूरतेक अनुसार दिये। ऋषिगणने वडे आनन्द के साथ सहाराजके पाससे विदा होकर रात्रिके रोषमें वहुतही सुबह उठकर प्रातः क्रिया समाप्त करके आश्रमके अभिमुख यात्रा की। इधर महाराज स्वायं सुव सन् अन्तः पुरमें गये, लेकिन उनका मन समुद्रकी तरफ ऋषियोंके स्थानमें था, क्योंकि उनको ब्रह्मदर्शनकी लालसा थी । इस तरह कुछ दिन जानेके बाद एक दिन सन्त्रियोंको सम्बोधन करके बोले-हे सन्त्रिगण! आप लोगोंको कुछ दिनके वास्ते राजकार्यका सपूर्ण भार छेना ऋषियोंके स्थानमें होगा हस चाहते हैं, वहांसे वापिस आनेसें कुछ देर भी होसकती है। इसके बीचमें आपलोग राजधानीके सम्बन्धमें कोई संवाद मुझको नहीं देना, क्योंकि मेरा ईश्वरदर्शन सम्बधी कार्य्य है,

इस में राजधानीका खयाल होनेसे मेरे कार्य्य-सें विव्र हो सकता है, इस छिये हमारा इस जग-त्के साथ कोई सम्बन्ध रहना उचित नहीं है। अर्थात् संसारकी प्रवृत्तिकी निवृत्ति करना होगा। इस संसारकी प्रवृत्ति जवतक निवृत्त नहीं किसी कार्य-तवतक परमात्माके सम्वन्धमें अधिकार नहीं हो सकता लिये यह सव काम सम्पन्न समयकी आवर्यकता है। इस वास्ते पहले आप लोगोंको सावधान करदिया है। शायद कलही किसी समय ऋषियोंके पास जावेंगे, और ऋषि-योंके पास जानेके वास्ते कुछ आदमी साधारण तौरपर हमको आवश्यकहैं;उसका बंदोवस्त कीजिय हसको ऋषियोंके स्थानमें पहुंचाकर वे फिर राज-धानीकी तरफ वापिस आजावेंगे। तव सन्त्रियोंने महाराजका इस प्रकार वाक्य श्रवण करंके प्रसन्न होकर कहा-महाराज! आपके न होनेसे इस ससागरा सद्वीपा पृथ्वीका शासन और रक्षा करना हमसे कैसे होसकेगां? हमारी साधारण वुद्धिश-क्तिसे राजबुद्धिका कार्य्य हम लोगोंसे सम्पादन होना असंभव है।

The section of the se

हाराज बोले-हे मन्त्रिगण! शासन और संरक्षण आप लोग ही करते हैं, हम नाम मात्र राजा साक्षीस्वरूप हैं। आपलोग अय क्यों करते हैं? यह राज्यशासन आप लोग विना परिश्रम करसकते हैं, चिन्ताका कारण नहीं है और इस राज्यके शासनके वास्ते आप लोगोंको सहायता करनेवाली यह संहिता है ही, तब मन्त्रिगण चिन्तामें सम्र होकर चुपरहे और कुछ सके। महाराजने खड़े होकर गृहत्याग करके ऊप-रकी तरफ सूर्यदेवका दर्शन करके देखा कि प्रायः दो प्रहरका समय होगया । यह भोजनका समय है, तब महाराजने स्नानादि संध्याहिकया करके भोजन किया और भोजनके पछि विश्रामके वास्ते शयन किया । इधर मन्त्रियोंकी परस्पर बातचीत होने लगी। प्रधानमन्त्री वोले-यह वड़े असंभ-वकी बात है कदाचित् महाराज अब नहीं आवेंगे कारण कि जिनको ब्रह्मज्ञान होगा वह क्या कभी इस संसाररूपी नरकका दर्शन करना चाहेंगे वह एकाग्रचित्तसे परमानन्दसें परमात्माका दर्शन करते हैं।

हितीय मन्त्री बोलं-यह वात तो ठीक कही, इस असीम पृथ्वीका राजा कौन होगा ? ह्युतीय सन्त्री बोले—इन सव भविष्य वातोंसे हमको क्या जरूरत है, जो होगा सो होगा। ह्युधर सहाराजने विश्रामके अन्तमें निकलकर धनागारमें प्रवेश और धनागारसे बहुमूल्य हरिका टुकड़ा स्वर्णसुद्रा थोड़ीसी लेकर वाहर आए। फिर धना-गार वंद करके अंदर चलेगये। महारानीः प्रभृति अन्तःपुरवासी ससंस्त परिवारको सस्वोधन करके महारानीको वोले-मैं कुछ दिनके वास्ते ऋषियोंके स्थानमें जाता हूं तुम बहुत सावधानीसे रहना; राजखसम्बन्धमें मन्त्रीलोग जैसा देखते हैं वैसाही देखेंगे। केवल हमारे वदले तुम रहोगी; लड़कोंको भिन्नरस्थानके अधिकारी करदिया है। उनके वास्ते कोई चिन्ताका कारण नहीं है और कन्या जामाता दोहिताओंको जो तुम्हारी इच्छा हो सो देना। यह धनागारकी कुंजी छो तब रानी चिह्नाकर रोती-हुई बोली–यह क्या आपका व्यवस्था करना हुआ? में आपको छोड़कर लहमां भर भी नहीं रह

सकती हूं। इस लिये आप जहां जायंगे, मैं भी वहां जाऊंगी। आपका राजत्व रहा, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूं। महाराज विषद्में पड़े। महाराजने महारानीको नाना प्रकार ढाढ्सकी चातोंसे सम-झाया,परन्तु महाराज किसी तरहसे कामयाव नहीं हुए। तब महाराजने अन्तःपुरसे निकंलकर मन्त्रि गणको सम्बोधन करके अन्तःपुरकी समस्त उनके पास कही। मन्त्रिगण इस सम्बन्धमें महाराजको परासर्श देनेमें असमर्थ हुए, इसलिये चुप रहगये। महाराजा भी चुप रहगये। इस तर-हसे कुछ देरतक रहकर महाराज मनुप्रजापति फिर अन्तःपुरसें गये और महारानीको सम्बोधन करके वोले राज्ञि, तुम हमारे शुभ कार्य्यमें विव्र न डालो। हम यदि अज्ञान अवस्थामें रहें तो क्या तुम सन्तुष्ट रहोगी? तब महारानीने उत्तर दिया-महा-राज! आप क्या अभीतक अज्ञान अवस्थामें हैं ? यह कहकर एक वृहत् आकारका यन्थ लेकर सहाराजा स्वायंभुव सनु प्रजापतिके हाथमें दिया। और बोलीं-महाराज! यह प्रन्य आदिसे अन्त-तक पाठ कीजिये; ज्ञानके वास्ते जो हो सो पीछै करना। इतनी बात कहकर सहारानी चुप रही।

ह्याहाराज स्वायंसुव सनु प्रजापतिने ग्रन्थके पहिले देखा कि सृष्टिप्रकरण रजोगुणका कांड है। द्वितीयसें देखा स्थिति प्रकरण सत्त्वगुणका कांड है। तृतीयमें देखा कि प्रलय प्रकरण तसोगुणका कांड है। चतुर्थमें देखा भक्तियोग प्रकरण मुक्ति होनेका कांड है। पहिले ऋग्वेद सृष्टि; द्वितीय यजुद्देंद स्थिति, तृतीय सामवेद प्रलय, चतुर्थ अथर्व वेद भक्तियोग मुक्ति होनेका कांड है। महाराज मनु प्रजापतिने यन्थकी सूल वातें समझ-कर उन चारोंवेदोंको अद्योपान्त अध्ययन करनेका संकल्प किया और आसन स्थापन करके वेदा-ध्ययन करना आरंभ किया। महाराजने आहार निद्रा त्याग किया, रात, दिन केवल वेदाध्ययन करने लगे। इस प्रकार वेदपाठ करते करते थोडे दिनोंसें समाप्त किया। पीछे सहारानीको सस्वो-धन करके वोले–हे रानी! तुमने यह असूल्य पदार्थ वेदग्रन्थ किस तरहसे संग्रह किया? यह सव वृत्तान्त सुननेके वास्ते हसारा चित्त वहुतही चंचल हुआहै इस लिये हमारे चंचल चित्तको तसली दो। तव महारानी शतरूपा देवी महाराजके पास उस

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

वेदकी प्राप्तिके सम्बन्धमें यह वोळीं-पछि कहूंगी कोई चिन्ता नहीं करना।

ऋषियोंके स्थानमें जानेका उद्योग कीजिये। लेकिन महाराज ! आपको छोड् क्रके एक पलक भरके वास्ते भी भैं नहीं रह सकूंगी। जैसे रात्रि विना निशाचरोंका जीवन रहना कठिन: होता है, क्योंकि दिनके समयसें अन्धकार दिखता है इस लिये खानेकी चीजें नहीं मिलनेसे देहमें जीवन नहीं रह सकता है, जैसे जल विना भीन नहीं वचती है वैसीही मेरी अवस्था होगी। जरूर आप कह सकते हैं कि स्त्रीको संग लेकर परमा-त्साका दर्शन मिलना असंभव है। यह बात मैंने मान ली,लेकिन वह वात तो भैंने वहुत दिनसे त्याग दी है; अब सातृ पितभाव निर्विकारहै इस वास्ते कोई चिन्ताका कारण नहीं है। हमको यदि संसारका भाव रहता तो ओंकारका यह वेद सेरे पास कभी नहीं रहता। महाराज! यथाशक्ति आपकी सेवा करनाही मेरा उद्देश्य है। इस लिये कहती हूं कि मेरे आपके साथ रहनेसे आप भी संसारकी चिन्तासे वच जावेंगे, और आपके कार्य्य भी

अच्छी तरहसे निट्वीह होंगे। मेरे भी चित्तमें ऋषियोंके दर्शनकी अभिलाषा है।

ञ्ज्वाहाराज मनु प्रजापतिने मनहीसनमें चार करके देखा कि रानी शतरूपा देवीने यह वात ठीक ठीक कही है। प्रकाशमें सहारानीसे कहा-हे राज्ञी! जिससे भला हो वही करो, मैं तु-म्हारे विरुद्ध नहीं हूं। यह कहकर महाराजने मन्त्रि-योंको सम्बोधन करके कहा-हे मान्त्रिगण! हमार साथ महारानी शतरूपा देवी भी जावेंगी। आप-लोग राज्यरक्षाके वास्ते तमाम जिम्मा लीजि-येगा । और ऋषियोंक पास जानेके वास्ते हमको और आत्मरक्षा करनेके वास्ते मनुष्योंको जो जो पदार्थ आवश्यक हों सब प्रस्तुत कीजिये। मन्त्री-गण महाराजका इस प्रकार वाक्य सुनकर महा-राजा और महारानीके वास्ते ऋषियोंके जानेका उद्योग करने लगे। महाराजा और महा-रानीकी आत्मरक्षाके वास्ते अस्त्रधारी अश्वारोही पदातिक, छड़ीछातावरदार इसके अलावा हाथी, घोड़े, ऊंट, गधे, मजदूर, तम्बू इत्यादि असबाब जो जो आवृत्र्यक था वह सब प्रस्तुत किया।

TO STATE OF THE PARTIES OF THE PARTI

तम्बू और काष्टिनिर्मित पर्लग आसनादि वस्त्रादि और वासन आदि समस्त लेकर द्वितीयमन्त्रीने सबके पहिले ऋषियोंके पास गमन किया।

ह्यधर महाराज और महारानीने ऋषियोंके स्थान पर जानेका दिन नियत करलिया। और मन्त्रियोंको राजनीतिकी शिक्षा देने लगे। इस तरहसे थोड़े दिन व्यतीत होनेसे पछि शुभ दिनसें महाराज और महारानी ऋषियोंके पास गये, सावधानताके वास्ते सबके आगे तुरी हुई। पीछे डंका बजने लगा, तिसके पीछे अस्त्रधारी पदाति, तिसके पीछे अस्त्रधारी अश्वारोही, उसके पीछे आसा सोटावरदार रास्तेके दोनों तरफः उसके पीछे कपड़ेसे सजेहुए हाथी घोड़े ऊंट इत्यादि पशु, तिसके पीछे छाता पालकी लेजाने-वाल,तिसके पीछे तुरकसवार, तिसके पीछे हाथीकी पीठपर सोनेके सिंहासनके ऊपर महाराज और सहारानी, तिसके पछि फिर अश्वारोही पदाति इत्यादि महाराज और महारानी इस तरहसे चलनेलगे । थोड़े दिनके अन्दर पूर्वसमुद्रके तंटपर ऋषियोंके पास उपस्थित हुए।

प्रिष्ठे द्वितीयसन्त्रीने महाराज और महारा-नीको साथ लेकर महाराजके खास त-स्वूके भीतर प्रवेश किया। महाराज तस्वूके भीतर प्रवेश करके देखते हैं किस दरमें ऋषियोंके ला-यक आसन और महाराजका सिंहासन ठीक सजेहुए हैं। महारानीने भी दासियोंके रहने की जगहपर प्रवेश करके देखा। जगह जगह पर जो कुछ जरूरत है वह सव सुसजित होरहा है। किसी विषयकी कसी नहीं है। सहाराज रहनेकी जगहकी यह व्यवस्था देखकर बहुतही खुश हुए पीछे सिपाहियोंके तथा और आदिमयोंके रहनेकी जगह देखनेके वास्ते अपने तम्बूसे निकलकर धीरे धीरे सव जगह देखी और सन्त्रीके ऊपर बहुत खुश हुए। पीछे अपने तम्बूमें प्रवेश करके सिंहासनपर बैठ गये। आज इसी जगहपर एक नूतन राजधानी स्थापित हुई।

हुधर ऋषियोंने महाराज और महारानीकी खबर पाकर उस जगहके जमीदारोंको सम्बोधन करके कहा—हे जमीदारो ! तुमलोगोंके महाराज और महारानी इस जगहपर आये हैं; इनके भोजनके वास्ते तैयारी करो। हम सहाराज और सहारानीके संभाषणके लिये जाते हैं। यह कहकर सप्तर्षिगण अपना अपना आसन छोड़कर सहाराजाके पास गये। बहुत शीघ महाराजाके निकट पहुंचे। महाराजने उसी वक्त सिंहासनसे खड़े होकर प्रणास किया; और ऋषियोंको उचित आसनपर वैठाकर महाराज आप भी वैठ गये। ऋषिगणने दाहिना हाथ उठाकर किया और महाराजाको सम्बोधन करके पूछा-महाराज ! राजधानीका समस्त कुशल तो है तब महाराजने संसार सम्बन्धमें आदिसे अन्तर्तक ऋषियोंसे कहा। ऋषियोंने भी अपना वृत्तान्त महाराजासे कहा । महाराजने जब वेदयन्थके सम्बन्धमें ऋषियोंसे कहा था तव ऋषिगण उस वेदग्रन्थके दर्शनके वास्ते अत्यन्त व्याकुल थे। इस लिये महाराज अधिक समय तक ऋषि-योंके साथ बातचीत न करके उस जगहपर मन्त्रीको छोड़कर महारानीके पास गये ऋषियोंके आनेकी खबर महाराज्ञीसे कही, और यह भी कहा—िक तुसको मिलेहुए वेदयन्थके

दर्शनेक वास्ते ऋषिगण वहुत उक्तिण्ठित हैं।
सहारानी सहाराजाका इस प्रकार वाक्य सुनकरके उस वेदग्रन्थको हाथमें लेकर ऋषियोंके
पास सहाराजाके पीछे पीछे गईं। सहारानीने ऋषियोंके पास जाकर वृहत् आकारका वह वेद ग्रन्थ
सहात्मा ऋषिके हाथमें दिया और प्रणाम करके
वैठ गईं। ऋषिगण उस वेदग्रन्थका दर्शन करके
चिक्तत हुए और उसे खोलकर पहिले लिखे हुए
विषयको अवलोकन करके आनन्दमें सम
होकर गद्भद वचनसे कहनेलगे, सहारानी शतरूपा देवी! तुस ही धन्य हो यह कहकर चुप
हो गये।

द्धुधर उन जमीदार लोगोंने ऋषियोंके आदेशसे सहाराजाके वास्ते वहुतसी खानेकी सामग्री संग्रह करके आवश्यकतानुसार पृथक् पृथक् की और जगहर तम्बुओंके अन्दर पहुँचाने लगे। राज-भोग और सर्व साधारणके वास्ते एकही प्रकार खाच लामग्री थी, कम जियादाका विचार नहीं है। अलग अलग रसोई होनेलगी आनन्दकी सीमा नहीं रही। हुं धर ऋषिगणने महाराजा और महारानीसे कहा—सहाराज! अभी वात चीत करनेका समय नहीं है आप और महारानी दोनों दो तीन दिन मार्गके कष्टको दूर कीजिये। इस अवकाश-में हम महारानीके दिये हुए वेदका अध्ययन करेंगे यह ही सनमें स्थिर किया है।

विश्वास्तान ऋषियोंका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया—जो आज्ञा;आप लोगोंका वाक्य हमारे शिरोधार्थ्य है। तव ऋषिगणने महाराज और महारानीके पाससे विदा होकर उस राजधानीमें सब सगहपर अमण करके देखा किसी विषयकी कंसी नहीं है। तब निश्चित होकर अपने अपने स्थानपर बैठ गये। और उसी वेदाध्ययनका प्रव-च्य करते रहे।

ज्ञ्राथस ऋषि बोले—मैं ऋग्वेद अध्ययन करूंगा।

िह्नितीय ऋषि वोले—में यजुर्वेद अध्ययन करूंगा।

तिय ऋषि बोले-में सामवेद अध्ययन करूंगा।

न्जातुर्थ ऋषि वोले-में अथर्ववेद अध्ययन करूं-गा और और ऋषिगण सुनेंगे, और अध्येताग-णको कप्ट होनेसे उनके वदलेमें वेदाध्ययन करेंगे।

ह्युस प्रकार नियम करके प्रथम ऋपिने ऋग्वेद अध्ययन करना प्रारंभ किया, और ऋषि-とは、いち、いち、いちはいちにはいいと、というにはいるないないないできるとのは、これにはいいのでは、 गण सुनने लगे और वीचवीचमें महारानी शतरू-पा देवीको धन्यवाद देने लगे। इसी तरह दिन-रात परिश्रम करके सप्तऋपिगणने सकल वेदका अध्ययन थोड़े दिनोंमें समाप्त किया। पीछे सप्तऋ-षि गणने विचार करके देखा इस जगतके मनु-ज्योंको जो कुछ आवश्यक है वह सव इस वेद यन्थमें वर्तमान है। हम लोगोंको अन्थ लिखनेकी और जरूरत नहीं होगी। महारानी रातरूपा देवीकी जय हो। यह कहकर ऋषिगण अपना अपना आसन परित्यागकर परस्पर कहने लगे।

क्यूथम ऋषि वोले-यह महारानी हम लोगों-की सहोदरी हैं। यह आनन्द रखनेका और स्थान नहीं है। चलों एकबार महाराजा और महा-रानीके साथ मिलें, यह कहकर ऋषिगण ससुद्रमें स्नानादिकिया समाप्त कर और फल मूल

करके महाराज और महारानीके पास गए। इधर महाराज और महारानीके खानेकी सामग्री जमीदार गण अति आनन्दके साथ प्रत्यह आयो-जन करदेते रहे, और सर्व्वसाधारण लोग सर्व्वदा राजदर्शन करके तृप्त होने लगे, आनन्दकी सीमा न रही।

बुधर महाराजा और महारानी अन्तःपुरमें बेठकर ऋषियोंके सम्बन्धमें बातचीत कर रहेथे। उसी समय ऋषिगणने तम्बूके अन्दर प्रवेश किया। राजाके मन्त्रीने ऋषिदर्शन करके अति शीघताके साथ ऋषिगणको अभ्यर्थना करके उनके योग्य आसनपर बैठाकर साष्टांग प्रणाम करके अन्तःपुरमें प्रवेश किया, और महाराजको ऋषिगणके आगमनकी वार्ता सुनाई। महाराज और महारानी अत्यन्त आनन्दयुक्त होकर ऋषिगणके पास उपस्थित हुए, और ऋषिगणको प्रणाम करके अपने अपने आसनपर बैठगये।

पूज्यम ऋषि बोले—हे सहोदरा ज्येष्टा! आपने जगत्के जीवोंकी मुक्तिके वास्ते जो रत्न

(वेद्यन्थ) तैयार किया है वह हम लोगोंने आदिसे अन्ततक पद्कर जो आनन्द लाभ किया है वह एकसुहस वर्णन करनेकी शक्ति भहीं है। इस छिये हसने जो ओंकारके परिचयके वास्ते गायत्री नाम मन्त्र रचना किया है, वह गायत्री स्वयं आप सृर्तिमान हो। इस लिये आजसे आपका नाम वेदसाता गायत्री देवी संसारमें ख्यात होगा। हे गायत्री देवी ! आपका हमारे ऊपर सहोदरके समान स्रेह रहा है। आपने इस जगतके जीवोंकी मुक्तिके वास्ते यह वेदयन्थ सृष्टि करके हमारा विशेष साहाय्य किया है अव इस संसारके जीवेंकि। मुक्तिके वास्ते और हम लोगोंको कुछ नहीं करना होगा, और आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने गुरु विन आत्मज्ञान लाभ करके यह असूल्य वेदयन्थ संयह किया है। इस लिये आपकी वुद्धिशक्तिका वैभव देख करके हमलोग चिकत कहकर ऋषिगण चुप होगये। तव महाराज ऋषिगणको सम्बोधन करके वोले-अव हमको क्या करना होगा? इसकी व्यवस्था कीजिये।

िल्ल तीय ऋषि वोले—महाराज! आप और रानी कुछ दिन तक रहिये और आपके सैन्यसामन्त और इतर मनुष्योंको राजधानीपर भेजदीजिये, नहीं तो इस अवस्थामें आपका कार्य्य सुफल नहीं होगा।

विजयका महाराजाकी सेवाके वास्ते सेरा और जय विजयका महाराजके संग रहना काफी है, और इतर समस्त मनुष्य मन्त्रीके साथ राजधानीको वा-पिस चलेजावें।

विव तृतीय ऋषिने महाराजासे कहा—वेद साताने जो कुछ कहा यह बहुत सुन्दर है। अव सहाराजाकी क्या इच्छा है।

्विव चतुर्थ ऋषि बोले-शुभस्य शीघम्। ज्ञिश्रम ऋषि बोले-ठीक कहा है अशुभस्य कालहरणम्।

जिष्ठ ऋषिने कहा—इन सब वातोंकी जरूरत नहीं है। अब कामकी बातें कहिये! महाराज की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। कहा वही वात ठीक है । यह कहकर महाराज मन्त्रीको सम्बोधन करके वोले—कल समस्तलोग राजधानीको वापिस जावेंगे, आज ही इसका बन्दावस्त कीजिये। तब मन्त्री महाराजका आ-देश पाकर सब लोगोंको सम्बोधन करके वोला तुम लोग आजही तैयार होजाओ, कल प्रातःकाल ही राजधानीको वापिस जाना होगा। इस प्रकार परमात्माकी उसासनाके सम्बन्धमें वातचीत करके ऋषिगणने महाराज और महारानीको सुस्थिर किया।

ज्ञ्यातम ऋषि बोले—हमारी एक बात पूछनेकी अभिलाषा हुई ह, यदि रानी साहेब अनुमति देवें तो प्रश्नकरनेका साहस करें।

गण ! आपलोग सुझसे जो चाहें सो पूछें इसमें अनुमतिकी क्या आवश्यकता है आपको जिससमय जिस बातकी आवश्यकता हो अवश्य पूछिये, में अपनी सम्मतिके अनुसार उत्तर देनेमें अपना सीभाग्य समझूंगी।

ह्या हारानीका विनययुक्त वाक्य सुनकर प्रथम ऋषि बोले-हे सहारानी ! आपने भयावह गृहस्थ-धर्मावलम्बिनी होकर किस प्रकारके कार्यद्वारा आत्मज्ञान लाभ किया?इस बातको सुननेके लिये हमारा मन अत्यन्त चश्रल है, इसलिये यह वर्णन कर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिये। तब रानी ऋषि-योंसे बोलने लगीं-हे महात्मागण, से जन्मसे निरवधि निरन्तर उसी सूर्य्यदेवकी धारणा, ध्यांन, दर्शन, आकर्षण, करती थी, जिससे उस सूर्यदेव-प्रति मेरा हढ विश्वास है इन्हीं जगत्कर्ताकी उपा-सना नहीं करके हम जलग्रहण भी नहीं करतीं। इस प्रकार गृहस्थाश्रममें बहुत काल गत होने-पर जिस दिनसे सहाराजने गृहस्थाश्रम त्याग-दिया उसी दिनसे हमको भी समय मिला, संसा-रकी चिन्ता एकदमसे अन्तर्हित हुई । सुतरां मेरा मन भी पवित्र हुआ, पछि सदानन्द एकाग्रचित्त होकर जगदात्माकी धारणा, ध्यान, दर्शन, आक-र्षण दिनके सध्यमें तीन समय (प्रभात, सध्याह, सायङ्काल) उपासना करनेलगी। इसी पकार कार्य करते करते एक दिन स्नानादि क्रिया सम्पन्न

करके उसी स्थानमें भजनासन स्थापन किया। पीछे उसी आसनपर वैठकर चक्षु सुद्रित कर, एकाय्रचित्त होकर सूर्यात्साकी धारणा ध्यान आक-र्षण करनेलगी । उसी समयमें स्वप्नके समान दर्शन किया कि मेरे सामने अथाह जलके मध्यसे ॐ शब्द हुआ और वही जल ऊंचा होकर कुछ काल तक रहा। पीछे उसी समय वही जल टूट-कर लहर स्वरूपमें परिणत, हुआ पीछे वही लहर हुँहूँ शब्दमें तीरकी तरफ आकर मेरे मस्तक तक भेद करके मेरे पीछेकी तरफ कुछ दूर जाकर वही जल ससुद्रजलमें लय होगया। इसी प्रकार उसी ससुद्रजलने ७ दफे क्रमसे सुझे अतिक्रम करनेको आवागमन किया और उसी ध्यानावस्थामें ही ॐ ज्योतीरूप कमलाकृति मेरे हृदयाकाशमें होकर उस कमलाकारके सूक्ष्मशरीरके ठीक मध्यभागमें तीन प्रकारके तीन चिह्न मेरे दृष्टिगोचर हुए। तंब मेंने मनमें विचार किया वही ओम् शब्द तीन चिह्नमात्र है जिसका प्रथम चिह्नका नास अ, दूसरे चिह्नका नाम ऊ, तृतीय चिह्नका नाम म, है। यही तीनों चिह्न एकत्रित होकर ओंकारशब्द

हुआ। पछि कससे देखते हैं, उनही तीनों चिह्नोंसे एक एक करके बहुत प्रकार पृथक् पृथक् रूप चिह्न वाहर होनेलगे। हमने वही नामरूप चिह्न पृथक् पृथक् मनमें धारणा करके रखलिये। तब मेरा ध्यानसङ्ग हुआ। इसी प्रकार दर्शन करके मेरे सनमें आनन्द होने लगा । पछि सैं अपने घरसें चली-गई, वहां किंचित् विश्राम करके आहार करना आरम्भ किया। उसके अन्तमें अकेली रायनागारमें प्रवेश कर वही चिह्न समस्त पृथक् पथक रूपसे एक भोजपत्रमें स्याही कलम तैयार करक उसी कलमसे प्रत्येक चिह्न अङ्कित किया। पछि वही चिह्न समस्त सातृभाषामें उच्चारण करके जिह्ना, तालु, ओष्ट, दन्त इत्यादि द्वारा जो समस्त स्वर व्यञ्जन वर्ण उच्चारण होते हैं उनकों पृथक् पृथक् करके पृथक् पृथक् वर्णका पृथक् पृथक् नाम करण किया, इसी सम्बन्धमें आप लोगोंसे विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको यह विषय अच्छी तरह विदित है। इसी प्रकारसे हमको देवाक्षर समस्त ज्ञात हुए, उसदिन उसी अवस्थामें समय विताया।

ह्युसरे दिन प्रयूपमें शय्यासे उठकर स्नाना-<sup>हैं</sup> दिक्रिया सम्पन्न करके परसात्साके सज-नासनमें बैठकर वही ओंकार उच्चारण करके हृद-यमें सूर्यात्माकी धारणा करके ध्यान करने लगी। उस समय वही ज्योतीरूप ॐकार मेरे हृद्या-कारासें ॐकारकार्य्य अर्थात् वेदं और ॐकारका शब्द अर्थात् ओंकारका कार्य प्रकाशक श्रुति वही देवाक्षर द्वारा सुझको मालूम होनेलगी। तव में आनन्दपूर्ण हुई, उस समय मनमें चिन्ता की इसी ओंकार द्वारा जगत्के समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं अर्थात् हमारे हृदयाकाशमें जिस प्रकार दर्शन किया ठीक उसी प्रकार वही देवा-क्षरसे तालपत्रमें लिखकर जगत्के समस्त मनु-ज्योंको विदित करावेंगे ऐसी चिन्ता करते करते मेरा ध्यान भंग हुआ; उसी समय आसन परि-त्याग करके गृहमें प्रवेश किया, एवं तालपत्र संयह करके वही वेदशास्त्र लिखना आरम्भ किया और सर्वदा उस ओंकारका उच्चारण करते रहे; ऐसा कि सोने चलने वोलने आदि कोई समय भी उसको नहीं छोड़तेथे और सूर्य्यात्माकी धरणा

ध्यान, दर्शन, आकर्षण प्रतिदिन दिनसें प्रातः काल, मध्याह और सायंकालमें तीन समय करते थे; परन्तु दुपहरके सूर्यनारायण तापके वास्ते जलसें उन्हींका प्रतिबिम्ब दर्शन करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर एकदिन परमात्माकी विभाति साधारण ज्योतियुक्त नाना प्रकारकी भेरी दृष्टिमें आई। क्रमसे अत्याश्चर्य पदार्थ अर्थात् चन्द्र सूर्य नक्षत्रके ऊपर जो कुछ पदार्थ है उस समस्तका दर्शन किया। पछि आनन्दलास करके अपनी वुद्धिशक्ति द्वारा योग क्रियादि और योग समाधिपर्यन्त अभ्यास किया, पछि उसी ओंकारके अखण्डनीय सत्त्वकार्य अर्थात् वेद और ॐकारके शब्द अर्थात् ॐकार सत्त्वकार्य प्रकाशक श्रुतिको ही विस्तृतरूपसे अर्थात् मेरे हृदयाकाशमें प्रत्यक्ष दर्शन किया। उसी अनुसार अविकल वही देवाक्षर द्वारा ताड्पत्रमें लिखीहुए उस समस्त गूढ़ रहस्य लिखनेमें बहुत समय बीत गया, परन्तु आज तक यह वेदसम्बन्ध किसी मनुष्यको माळूम नहीं, केवल एक दिन महाराजने मुझसे पूछा कि रानी, इस जगत्में हम अपने वंशोद्धव मनुष्य-

नणको आचार व्यवहार और धर्मसम्बन्ध इत्या-विसें किस प्रकार शिक्षा देंगे ? यह चिन्ता करके स्थिर न करसका; इसवास्ते सुझे अत्यन्त चिन्ता हुई, तव मैंने कहा—सहाराज ! हमारे पास देवा- अर स्वर व्यञ्जन आदि ४९ अक्षर हैं उन्हींसे जिस प्रकार वाक्य छिखनेकी इच्छा करेंगे मनमाना छिख सकेंगे। इस प्रकार कहकर वह ४९ वर्ण एक ताळपत्रमें छिखकर महाराजके हाथमें अर्पण किया । महाराजने उन देवाक्षरों द्वारा संहिता छिखी; एवं संसारके मनुष्यगणको देवाक्षरादि विद्याकी शिक्षा देनेके वास्ते प्रतिस्थानोंमें विद्या- छय स्थापित किये।

कहनेछगे कि यह वेदशास्त्र अध्ययनके छिये महाराजको दिया थी उसी दिनसे हमको कहनेछगे कि यह वेदशास्त्र तुमको कहां मिछा? हमने उत्तर दिया—अभी इन सव वातोंके कहनेका ससय नहीं आया; इतना मात्र कहकर चुप होगये। यही मात्र आप छोगोंके पास महाराजके सामने बुद्धितत्त्व प्रकाशित किया। अतएव हे महात्मा- गण! मैंने अपनी अवस्था आद्यन्त अति संक्षेपसे दिसें किस प्रकार शिक्षा देंगे ? यह चिन्ता करके

वर्णन की। मेरा विश्वास है कि इसीसे आप लो-गोंने समस्त वृत्तान्त समझ लिया।

ह्या देवीके सुखसे ऐसे वाक्य अवण रूपा देवीके सुखसे ऐसे वाक्य अवण करके आसन परित्याग कर डण्डाससान होकर ऊँचेसे बोलने लगे—हे अयोनिसम्भवा सानवी-रूपा प्रकृति आत्सा! इस संसारमें तुम्हीं धन्य हो। यह कहकर ऋषिगण आनन्दमें सम्न होकर अपने अपने आसनोंपर उपविष्ट हुए।

श्वाथम ऋषि वोले—महाराज, दिन गतप्राय होगया, हम लोग इस समय गुरु (समुद्र) दर्शनके निमित्त जाते हैं; यह वात सुनकर महा-राज बोले हम लोग भी आपके संग जावेंगे, तब ऋषिगण, महाराज, महारानी, दास दासी एकत्र होकर समुद्रके तीरपर उपस्थित हुए, एवं समु-द्रको प्रणामपूर्वक सब दंडायमान हुए।

कितीय ऋषि वोले-महाराज, देखिये सूर्य-देव क्या करते हैं ? पश्चिमाकाशने कैसी शोभा धारण की है! देखिये! मैं समझता हूं सूर्य देव स्नानादि किया सम्पादन करनेके लिये

ससुद्रके पूर्व घाटसे पश्चिम घाटमें आकर उसी नाना वर्णविशिष्ट सुगन्धयुक्त पुष्पवाटिकासं आये। हिं तीय ऋषि वोले-हम समझते हैं सूर्यदेवने आलस्य परित्याग करनेके वास्ते संसुद्रके पूर्व घाटसे पश्चिम घाटमें आकर पुष्पश्च्यामें शंयन किया है।

तिय ऋषि वोले-मेरी वुद्धिमें आता है कि सूर्यदेव समुद्रके पूर्व घाटसे पश्चिम घाटमें

तिय ऋषि वाले—मरी वुष्ट्रिम आता है कि
सूर्यदेव समुद्रके पूर्व घाटसे पश्चिम घाटमें
आकर सार्गश्रम दूर करनेके लिये पुष्पोद्यानमें
पवित्र सुगन्धयुक्त वायु ग्रहण करते हैं।

श्वित्र्य ऋषि वोले—िक मेरी समझसे सविता
देव गुणातीत परमात्माके दर्शनके लिये भवसमुद्रके पूर्व दिशासे पश्चिम दिशामें आनेकी पथश्चान्ति
दूर करनेके लिये उसी पुष्पवाटिकामें किश्चित्
विश्वाम करते हैं।

श्वित्रम ऋषि वोले—में समझता हूं भगवान्
भास्कर ने दुष्टदमनके वास्ते अपना सेनादल महारथी शस्त्रधारी वीस पुरुषगणको सम्बोधन किया,
वे सब नानावर्णयुक्त नाना प्रकारके वस्त्रादि पहनके युद्धवेशमें उनके सामने उपस्थित हुए।

ज्ञिष्ठ ऋषि वोले—हम समझते हैं कि जगतके जीवगणोंने सूर्यदेवको निमन्त्रण किया है, उसीकी रक्षाके लिये सूर्यदेव नानाविध वसन मूषणोंसे सज्जित होकर इस पृथिवीमें उदय हुए। इस प्रकार नाना कल्पना द्वारा आनन्द लाभ करके महाराजाके साथ राजाश्रममें आये। एवं ऋषि-गण महाराज और महारानीसे बिदा होकर अपने अपने आश्रममें प्राप्त होकर बैठे। महारानी रात-रूपा देवी सम्बन्धी कथोपकथन होने लगा।

ज्ञ्रथम ऋषि वोले—हमारी वुद्धिशक्तिकी अपेक्षा रानीकी वुद्धि अधिक है।

हिन्तीय ऋषि वोले-हां; भक्तिमार्गमें।

तिय ऋषि वोले-केवल भक्तिमार्ग क्यों पर-न्तु अष्टाङ्गयोगका समस्त साधन किया है। ज्यातुर्थ ऋषि वोले-पहले विश्वास पछि भक्ति; इस प्रकार ज्ञानलाभ किया उसीके द्वारा क्रिया-योगी हुआ। इस कारण महारानीको भक्तियो-गिनी ही कहना चाहिये।

ख्युश्रम ऋषि बोले-आपने जो कहा वह बात सच तो है किन्तु कियायोगीसे भक्ति योगीको ही श्रेष्ट कहना चाहिये। जिस कारण भक्तिसार्ग अत्यन्त कठिन है।

जिल्तु अज्ञानावस्थामें ही भक्तिका उदय होता है और ज्ञानावस्थामें भक्तिमार्गका हास होता है। ज्ञान ऋषि कहनेलगे—िक यह भी ठीक है, किन्तु ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, भक्तिका मनमें आना ही कठिन है।

ज्ञाधम ऋषि वोले-विचार कीजिये! जो कार्य कठिन है वही सर्वोत्तम होता है इसमें कुछ सन्देह नहीं;

ब्रिकृषिगणोंके इस प्रकार धर्मसम्बन्धमें आलो. चना करते करते निशाका अवसान होगया।

ब्राथम ऋषि बोले-आज महाराजाके सङ्ग-वाले सब लोग राजधानीको जा़वेंगे। हम लोगोंको उस समय महाराजके पास रहना उचित है; नहीं तो महाराज और महारानीके मनमें चश्र-लता आजानेका सम्भव है। अत एव इस समय प्रातःक्रियासे निवृत्त होजाना आवश्यक है। यह कहकर ऋषिगणने ससुद्रतटमें उपस्थित गुरुदेव (ससुद्र) को साष्टाङ्गप्रणास-पूर्वक स्नाना दिक क्रिया समाप्त की। उसी समय पूर्व दिशाने रक्तिमाकार धारण किया, क्रमसे वह वहुविध वर्णोंसे रिक्षत हुई। मेरी समझमें आता है जैसा एक कदम्ववृक्षने अतिसुन्दर गोलाकार पुष्य प्रसव किया है, तुम लोग देखो कि पूर्वदिशाकी कैसी शोभा हुई है सूर्यदेवने उदय होकर सानो उस कदम्बवृक्षमें आरोहण किया है। इस प्रकार सूर्यो-द्य दर्णन कर ऋषिगण सहाराजके संसीप प्राप्त हुए। सहाराजने दण्डवत्प्रणास कर प्रेसपूर्वक उनको आसंनोंपर विराजमान होनेका आयह किया, ऋषिगण भी महाराजाको आशीर्वाद देकर आस-नोंपर विराजे । एवं महाराजको भी उपवेशन कर-नेको कहा, तव सहाराज और सहारानी अपने अपने आसनोंपर शोभित हुए । समस्त राजकर्म-चारी मन्त्रीके साथ राजादेशसे राजधानीको चले गये।

ज्ञाथम ऋषिने महाराजसे प्रश्न किया कि महा-राज, आपके अनुचरवर्गके चलेजानेसे मनमें कुछ चश्रलता तो नहीं है।

ह्य हाराजने उत्तर दिया—हे सहात्सागण, उन लोगोंने राजधानीमें गमन किया इससे मेरा मन प्रसन्न है और विवेक भी विवृद्ध हुआ अव आन-न्दानुभव कररहा हूं। इसवास्ते आपलोग कुछ चिन्ता न करें।

ऋषि महारानीको लक्ष्यकर वोले-अव सहाराजके भजनका प्रवन्ध प्रकार करना चाहिये?

क्याहारानी वोलीं-हे महात्मागण! आपके सासने हस क्या वोलें हां, इतना चाहती हूं कि जिससें शीघ्र सहाराजको फलप्राप्ति हो ऐसा प्रवंध कीजिये।

**ভ্ৰাথ** ऋषि बोले–हम लोगोंने जिस प्रकार परमात्माकी उपासना की है उसी प्रकार सहाराज भी करेंगे। ऐसा कहके वह महाराजसे वोले कि सहाराज! अभी चलिये, ससुद्रको गुरु सानिये जो कुछ पीछे हो देखाजायगा । सहाराज ऋषिके सुखसे ऐसा वाक्य सुनकरके उसी समय सिंहासन छोड़कर दण्डायमान हुए। सहाराजाके संगमें ऋषिगण और महारानी, जयन्ती, जय,

विजय भी आसन छोड़कर दण्डायमान हुए, पीछे ऋषिगणके पीछे पीछे सभी समुद्रतट पर गये। इस प्रकार शीघ्र समुद्रतट पर प्राप्त होकर समु-द्रको प्रणामपूर्वक सभी दण्डायमान हुए।

द्वा (समुद्र) क्या कहते हैं ? तब महाराज कि गुरु-देव (समुद्र) क्या कहते हैं ? तब महाराज कि गणको लक्ष्य करके बोले—आज मेरा पुन-र्जन्म हुआ; इस प्रकार पवित्र भाव मेरा आज तक नहीं हुआ था। हे परमात्मन्, तुम धन्य हो। तब ऋषिगण उच्चस्वरसे बोले—महाराजका जय! इस प्रकार कहकर सब गुरु समुद्रको प्रणाम-पूर्वक आश्रमके सामने गये। इस तरफ जमी-दारगणने महाराजाके योग्य भोज्यसामग्री राजाके लिये तैयार करके रखदी।

कुधर ऋषिगण महाराज महारानी प्रभृति सभी राजाश्रममें आकर यथायोग्य आसनमें बैठगये, किश्चित् विश्राम करनेके लिये धर्मविषयमें कुछ कथोपकथन करने लगे। जय, विजय, जयन्ती, रसोई घरमें प्रवेश करके राज-भोज इत्यादि रन्धन करने लगे। ऋषिगण सहाराज और महारानीसे विदा होकर अपने अपने आसनोंपर बैठगये। एवं फल मूल संग्रह-पूर्वक भोजन आदि सम्पन्न करके महाराजांके स-म्बन्धमें कथोपकथन करने लगे।

द्भिथम ऋषि बोले-मध्याह्नकालके सूर्योपास-नाका स्थान तो वही पुष्करिणी तट ही होगा और प्रातःकाल तथा सन्ध्यासमय समुद्र-तट ही पर उदय और अस्तका दर्शन होगा। आहारके सम्बन्धमें सात्त्विक पदार्थ रहेंगे। पीछे जब महाराजाका भजन पूर्ण होजायगा अर्थात आत्मज्ञान होजायगा तब समाधियोगादि किया करनेके लिये बहुत मिलेंगे।

श्रुवियोंने उनका समर्थन कर अपनी अपनी सम्मित प्रकाशित की। इस प्रकार ऋषिगणके कथोपकथन करते करते प्रथम ऋषि बोले—महारा-जाकी ब्रह्म उपासनाके लिये हम लोगोंको और कुछ चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।

्ट्रितीय ऋषि बोले—जव तक आपका कार्य सिद्ध न होगा तब तक हम लीगोंका निस्तार नहीं। ितीय ऋषि बोले-यह बात ठीक है।

च्या तुर्थ ऋषि वोले—जो होना होगा होगा। कल **ञातः काल महाराजको परमात्माकी उपासना** सम्बन्धीकार्य आरम्भ करनेको कहना चाहिये; ' शुसस्य शीव्रम् ' इस न्यायसे विलस्ब करने की आवश्यकता नहीं है।

श्विश्रम ऋषि वोले-आपका कहना यथार्थ है। शुभ कार्य जहां तक वने शीघ्र करना चा-हिये। ' अशुभस्य कालहरणम् '

छिष्ट ऋषि वोले-सेरे मनसें एक बात आई है आप लोग सुनिये ! सहारानीने वेदके सम्बन्ध सें जो कहा सेरे हृदयाकाशसें उसी वेदशास्त्रका हमने . यन्थके दर्शन हुआ है, ठीक उसी प्रकार आकारमें लिखा है, इसमें विन्दुमात्र भी व्यति-ऋम नहीं हुआ; किन्तु हम लोग उसी वेदशास्त्रके सम्बन्धमें कुछ नहीं जान सके, अत एव इच्छा सबको यही वेदशास्त्र दर्शनके लिये एक वार सङ्करप करके ध्यान करनेकी सुखसे षष्ठ ऋषिके ऋषिगणने अन्यान्य इस प्रकारके वाक्य सुनकर आनन्द

सप्तापत्रन्थः। (२१६)
उसी वेदके दर्शनार्थ सङ्कल्प किया। एवं अपने
अपने आसनोंपर वैठकरके ओंकारका ध्यान आकर्पण करने लगे। कुछ समयके पीछे वही वेदशास्त्र
प्रत्येक ऋषिगणके हृदयाकाशमें आविभूत हुए,
पीछे क्रम क्रमसे सभीको ओंकारका मम अर्थात
वेद अवगत होकर उसी ध्यानअवस्थामं ही आनन्दका अनुभव होने लगा। पीछे ऋषिगणका
ध्यान भंग हुआ। दिनका प्रायः अवसान होगया,
ऋषिगणने अपना अपना आश्रम छोड़कर समुद्रके
दर्शनके लिये यात्रा की। इस तरफ महाराज और
महारानी आहार करने पर अन्तः पुरमें निर्दिष्ट
आसनोंपर वेठे। महाराज महारानीको सम्बाधन करके वोले-हे रानी, पहले जो तुसने ध्यानावस्थामें समुद्रदर्शन किया है और इस समय भी
प्रत्यक्ष दर्शन कररही हो इसमें कुछ भेद (फर्क)
है कि नहीं? रानी वोली-महाराज, ध्यानावस्थामें ठीक उसी प्रकार ही दर्शन किया परन्तु
हमने जिस स्थानपर आसन लगाया था उसमें
सात्र भेद है, अर्थात् उस प्रकार स्थान नहीं दीख
पड़ता, जैसे हमारे चारों ओर नाना प्रकारके वृ-

क्षोंका घेरा था वह वृक्ष यहां नहीं देख पड़ते। जैसा सूर्योदयके पहले पूर्वदिशामें नानारंगकी सेघमालाके वीचमें दर्शन होता है वैसा ही।

**्विव सहाराज वोले—रानी, तुसने आत्मज्ञान** और वेदसस्वन्धमें इतने दिन तक मुझसे क्यों नहीं कहा ? महारानी वोलीं-महाराज, सेरी घटनाओंका आपको समस्त असम्भव विश्वास ही न होगा । इससे मैं नहीं वोली । ऋषिलोगोंसे बोलनेका यह प्रयोजन है कि वे आत्मज्ञानी हैं; मेरी और उनकी अवस्था एक ही प्रकारकी है। ऋषिगण सेरी अवस्था श्रवण करके मनमें वड़े आनान्दित हुए, उनके संग यह वात सुनकर सत्य समझ आप भी आनन्दित हुए। और जब आप्न आत्मज्ञान लाभ करेंगे तव और भी आनन्द लाभ होगा। इस प्रकार नाना प्रका-रके विषयमें कथोपकथन करते हुए ऋषिगण ससुद्रदर्शन करके महाराजके पास प्राप्त होगये। सहाराज उनके दर्शनलाभसे अन्तःकरणमें आन-न्दित हुए; और आंसन परित्याग कर दण्डाय-मान होकर हाथजोड़ प्रणाम करते हुए आसनों पर बैठनेकी अभ्यर्थना करने लगे।

कृष्टि पिगण आशीर्वादपूर्वक निर्दिष्ट आसनों-पर वैठनेके उपरान्त वोले—सहाराज, कल प्रातःकाल आपको परसात्माका भजन आदि करना चाहिये। विलस्व करनेसे कुछ लाभ नहीं। जितनाशीव्र कार्य सिद्ध हो अच्छा है। तव महाराज वोले—हसको जव जो आज्ञा होगी उसी समय हम उसका पालन करेंगे, इसमें कुछ त्रुटि न होगी, कल क्या कार्य करना होगा आज्ञा कीजिये।

ब्र्ह्हिषिगणने फिर आत्मोपासना सम्बन्धमें आद्यन्त विस्तृत रूपमें वर्णन किया। पीछे महाराज और महारानीसे विदा होकर अपने आसनोंपर वैठगये। रात्रि अनुमानसे दश घटी व्यतीत हुई होगी कि ऋषिगणने काष्टोंका परस्पर घर्षण कर अग्नि उत्पन्न किया, और वड़ी धूनी लगाकर उसके चारों ओर वैठ गये। और धर्मके सम्बन्धमें नाना प्रकारके प्रश्लोत्तर करने लगे।

ह्याथम ऋषि वोले-शरीरकी रक्षाके लिये कुछ भोजनकी आवश्यकता है कि नहीं ? भित्रातार्थितम् सर्वभित्रपुरः भित्रम् वर्धाः नार्वितम् सर्वाः जनार्थितम् वर्षः न्यप्रीतिम् वर्षः विद्यानार्थित

्विव दूसरे ऋषि वोले, भोजन अवस्य करना चाहिये, ऐसा कहकर दोपहरके अविशिष्ट फल और सूल निकालकर परस्पर सभीने भोजन किया। अन्तमें वह संसारसम्बन्धी आलोचना करने लगे।

श्वाथम ऋषि वोले—संसारमें मनुष्य जीव ज्ञानशक्ति न होनेसे कर्मफलोंमें बहुत ही अकालमें कालकवलित हो जाता है, अत एव इसके प्रतीकारके लिये हम लोगोंको विशेष चेष्टा करनी चाहिये।

िह्न तीय ऋषि वोले-अकालमृत्युसे रक्षा कर-नेके लिये केवल ब्रह्मचर्य ही धारण करना चाहिये; किन्तु समस्त मनुष्य ब्रह्मचर्य करने लगजाँय यह असम्भव है।

्रितीय ऋषि वोले—यह सच वात है मेरी सम्मितमें अज्ञानी और ज्ञानवानको पृथक् करके धर्मशिक्षा अवश्य देना चाहिये। अज्ञानि-योंको ज्ञानोपदेश करनेसे पहले ही यथार्थ तत्त्व नहीं कहना चाहिये, क्यों कि वे यथार्थ तत्त्वको ग्रहण नहीं कर सकते।

है। ज्ञानसम्बन्धमें विशेष विचार पूर्वक कार्य करना चाहिये। हम लोगोंको राजधानीमें जाकर और सब मनुष्योंको इकट्टा करके ज्ञान और अज्ञान अल्पाधिक क्रमले विसाग करना चाहिये; पीछे जो जैसा अधिकारी हो उसीके अनुसार उसको उपदेश करना चाहिये, इस प्रकार व्यवस्था करनेसे संसार सहजमें ही चल सकेगा। इस प्रकार कथाप्रसंगमें रात शेष होनेको आगयी, पूर्विदेशामें प्रभातकालिक नक्षत्र उदित होगये; तब ऋषिगणने आसन छोड़कर प्रातः झानके लिये समृद्रमें गमन किया।

कुथर महाराज और महारानी धर्मसम्बन्धके विषयमें नाना प्रकार कथोपकथन करने लगे। महारानी वोलीं कि महाराज आपके सौ पुत्र और सौ कन्या जन्म लेनेको कितना समय व्यतीत हुआ, विचारिये! उसी समयसे यदि परमात्मचिनतन आप करते तो इतना कष्ट न होता।

ह्याहाराज वोले-रानी, आपको आत्मज्ञान लाभ करके क्रम क्रमसे बुद्धिशक्ति होना उचित है या लोप होना चाहिये, यह विचार कर किहये। मुझे अवकाश कहां था रात दिन सांसा-रिक कार्योंमें लिस रहा; परन्तु आपको सांसारिक बातोंकी चिन्ता नहीं थी। हम आत्मज्ञानमें ही तत्पर होजाते तो परमात्माकी सृष्टिकी क्या दशा होती?

मुहारानी बोलीं—महाराज! रोष मत कीजि-ये, परमात्मा इस संसारकी व्यवस्था स्वयं करते हैं; इस वास्ते परमात्माने पहले ही समऋषियोंको सृजके संसारमें भेजदिया है; अत एव महाराज, आपका भ्रम अभी तक नहीं छूटा। जितने दिन यह भ्रम आपके मनमें जागरूक रहेगा तब तक परमात्माका दर्शन नहीं मिलेगा, इस वास्ते में कहती हूं कि यह भ्रम पहले ही हटाना उचित है, इसको ही अहंकार कहते हैं इस संसारको ही अहंकार समझना चाहिये।

विहाराज बोले-आपका वाक्य ठीक है, किःतु यह संसार भी परमात्माका ही है। सुतरां हसको वाध्य होकर वह संहिता नहीं लिखनेसे संसारमें नाना प्रकारका उपद्रव होता। मूल वात यही है कि समस्त ब्रह्माण्ड परमात्माका कार्य हैं। ह्यूस समय हमने अपने कार्यका आरम्भ किया है। इसमें जव कुछ त्रुटि हो तव आ-पको बोलना पड़ेगा। तव रानी बोली-जो होग-या उसकी क्या चर्चा है, इस समय महात्मा ऋषिगणोंकी व्यवस्थाके अनुसार वर्तन करना चाहिये। सूर्योदयके पहले ही समुद्रतट पर गमन करना चाहिये। परन्तु आपके संग हमको जाना चाहिये कि नहीं ? महारांज वोले-पहले दिन आप सभी मेरे साथ जासकते हैं, पीछे अकेले जानेसे सन एकाय होगा; तव भजनप्रसंगमें और लोगोंका साथमें रहना युक्त नहीं। महारानी वोलीं-यह सब आपकी इच्छा पर निर्भर है. इस तरफ प्रातःस्नानादि सम्पन्न ऋविगण ससुद्रजलमें करके महाराजके आगमनकी अपेक्षा करने लगे। जव देखा कि महाराज, महारानी, जय, विजय, और जयन्ती आश्रमसे समुद्रकी ओर आते हैं। तब वे भी शीघ समुद्रतट पर पहुंचगये। उस

THE PARTY OF THE P

समय भी सूर्यदेव उदय नहीं हुए थे। ऋषिगणने दण्डायसान होकर सहाराजको आशीर्वाद देकर कहा कि सहाराज, अभी वड़ा आनन्दका अवसर है, पूर्वकी तरफ सूर्योदयकी अपेक्षा करों। महाराज ऋषिगणको प्रणास करके पूर्वकी ओर दण्डायसान रहे । यह देख जय विजय और जयन्ती भी सूर्यकी ओर दण्डायमान रहे। थोड़े ही समयमें सूर्यदेवका उदय हुआ । महाराज बड़े प्रेमसे दर्शन करने लगे । इस प्रकार महाराज प्रभात और सन्ध्यासमयमें प्रतिदिन सूर्यदर्शनके लिये ससुद्रतटमें जाने लगे। सदा इसी प्रकार मध्या-ह्नकालिक सूर्यका तालावके जलमें प्रतिविम्ब दर्शन करने लगे। पहले दिन ऋषिलोग महाराज के साथ थे, पीछे सहाराज अकेले ही दर्शन कार्य सम्पन्न करने लगे। इस तरफ राजाश्रममें जय, विजय और जयन्तीने भी सूर्यदर्शन और ओंकारोच्चारण विधिपूर्वक करना प्रारम्भ किया।

क्रिक दिन महारानी और जयन्ती दासी अन्तःपुरमें प्रवेश कर निर्दिष्ट स्थानमें बैठ गई। कुछ देर विश्राम करनेके पीछे जयन्तीने

ពីទេ សាស៊ីសាលាស៊ីស៊ី សាស៊ីសាលាស៊ីស៊ី នេះបើស្នាក់ស្រី ស្រីស៊ីស៊ី នេះបើស្រាលស៊ីស៊ី ស្រីស៊ីស្រីសាល់

कहा-हे सहारानी! मेरे सनमें धर्मके विषयमें अनेक प्रकारके सन्देह उत्पन्न हुए हें, यदि आपको कुछ कष्ट न हो तो में धर्मके विषयमें कुछ प्रक्ष करना चाहती हूं।

ह्य हारानी शतरूपा देवी कहने लगीं-जयन्ती!

दुःख और सुख संसारमें हुआ ही करते हैं यह कोई अपूर्व वात नहीं है: और में उसे वहुत दिनोंसे छोड़ चुकी हूं, क्या तुझे यह मालुम नहीं है? इस वास्ते तेरी जिस समय जो इच्छा हो वह सुझसे पूछ सकती है। यथार्थमें तुझे कुछ पूछनेकी इच्छा होने पर सुझे छोड़ पूछनेका और स्थान ही नहीं है जहां जाकर तू पूछे! जयन्ती इस प्रकार महारानीके अभय युक्त वचनोंको सुनकर आनन्द सिहत नानाप्रकारके प्रश्न करने लगी।

(१ प्रक्ष) आत्मा और अनात्मा किसका नाम है?

(१ उत्तर) जो तीनों देहों सिन्न है, पश्च कोशों से विलक्षण है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी और सिच्चदानन्दस्वरूप है उसका नाम आत्मा है। और अनित्य जड़ दुःखात्मक समष्टि व्यष्टि स्वरूप जो तीन शरीर हैं उनको अनात्मा कहते हैं। (२ प्रश्न) तीन शरीरोंके क्या क्या नाम हैं और शरीर किसे कहते हैं।

(२ उत्तर) स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीन शरीरोंको शरीरत्रय कहते हैं। जौर पश्चीकृत पश्च महाभूतोंका जो कार्य्य हो कर्मसे उत्पन्न होता हो और जन्म आदि छः भावविकारोंसे युक्त हो, ऐसे पदार्थको शरीर कहते हैं। इसी वास्ते कहा गया है कि सश्चित कार्मोंकी सहायतासे पश्चीकृत पश्च-भूतोंसे जो उत्पन्न हो और जो सुख और दुःख अनुभव करनेका स्थान हो उसका नाम शरीर है। बचपन कुमारावस्था जवानी और बुढापा इत्यादि अवस्थाओंसे ही यह धीरे धीरे नष्ट होजाता है, इस वास्ते इसका नाम शरीर पड़ा है।

(३ प्रश्न) हे माता! तीन ताप किन्हें कहते हैं?

(३ उत्तर) जो ताप या दुःख शरीरको अधि-कार करके वर्तमान रहते हैं उनको आध्यात्मिक ताप कहते हैं जैसे मस्तिष्कके रोग इत्यादि। किसी अन्य जीवसे उत्पन्न होने वाले दुःखको आधिभौतिक कहते हैं जैसे व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओंसे अथवा चौर आदिसे होमेवाला दुःख और सिश्चित कर्मके फलसे देवताओंके द्वारा जो दुःख प्राप्त होता है उसे आधिदैविक दुःख कहते हैं; जैसे विजलीके गिरने आदिसे उत्पन्न होने-वाला दुःख।

कुष्णियश्चीकृत पश्च महाभूतोंसे उत्पन्न होनेवाले सन्नह पदार्थोंसे वनेहुए शरीरको लिङ्ग-शरीर कहते हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेंन्द्रिय प्राण आदि पांच वायु, बुद्धि और मन ये सप्तदश पदार्थ हैं। कर्ण, त्वक्, चक्षु, रसना, और, नासिका इन पांचके नाम ज्ञानेन्द्रिय हैं।

जिन्हों कर्ण नहीं है किन्तु कर्णके छिद्रकों आश्रय करके शब्दका प्रत्यक्ष करता है उसको श्रवणेन्द्रिय कहते हैं।

इन्द्रिय त्वक् नहीं है परन्तु त्वक् का आश्रय करके स्थित है और पैरसे लेकर शिर तक व्याप्त है। ठण्डा गरम आदि स्पर्शको जाननेकी जिसमें शक्ति है उसे स्पर्शनेन्द्रिय कहते हैं। ज़िंह रसनासे भिन्नं है किन्तु रसनाके आश्रित है और रसनाके अग्रभागसे स्थित रसके गृहण करनेकी शक्ति रखती हो उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं!

ज़िंह नासिका नहीं है परन्तु नासिकाके आश्रित रहकर नासिकायवर्ती गन्धको गृहण करनेसें समर्थ इन्द्रिय है उसे घाणेन्द्रिय कहते हैं। श्वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये पांच कर्मोन्द्रिय हैं।

जिन्नाग् यन्त्रको आश्रयकर आठ स्थानोंसें रहनेवाले शब्दके उच्चारण में समर्थ इन्द्रिय है उसे वाग् इन्द्रिय कहते हैं।

ह्युदय, कण्ठ, शिर, ऊपरका ओष्ट, नीचेका ओष्ट दोनों तालू और जिह्वा यह आठ स्थान हैं।

करके स्थित है और छेने देनेकी शक्ति वाली इन्द्रिय है उसको पाणीन्द्रिय कहते हैं।

जिहे पाद तल नहीं है किन्तु पादतलका आश्रय लेकर स्थित है और पैरसे रहनेवाला जाने आनेकी शक्तिसे युक्त है उसे पादइन्द्रिय कहते हैं। ज़ि गुह्य स्थान नहीं है, किन्तु गुह्य स्थानमें आश्रित है और मल परित्यागकी शक्ति रखता है उत्ते पायु इन्द्रिय कहते हैं।

इति उपस्थ नहीं है और उपस्थको आश्रय कर सूत्र और शुक्र त्यागनेकी शक्ति रखता है उसे उपस्थ इन्द्रिय कहते हैं। इन पांचोंका नाम कसेंन्द्रिय है।

क्कन बुद्धि चित्त और अहंकारका नाम अन्तः-करण (भीतरी इन्द्रिय) है। गला मनका स्थान है। सुख वुद्धिका, नाभि चित्तका और हृदय अहं-कारका स्थान है।

र्द्भगय, निश्चय, धारण और अभिमान, ये चार अन्तःकरण चतुष्टयके यथाक्रम कार्य हैं।

पांच वायु हैं। हृदयमें प्राण, गुह्य स्थानमें अपान, नाभि स्थानमें समान, कण्ठमें उदान और सारे शरीरमें व्यान वायु स्थित होकर अपना अपना काम करते हैं। प्राण वायुका स्वभाव वाहिर जाना, अपानका नीचे जाना, उदानका ऊँचे जाना, समानका खाये हुए आहारको वरावर करना, और व्यानवायुका स्वभाव समस्त शरीरमें गमन करना है। इन मुख्य पांच वायओं के अन्त-गित पांच उपवायु हैं; जैसे—नाग, कूर्म, कुकर, देव-दत्त और धन अय। उद्गिरण (उगलना) करने-वाले वायुको नाग; उन्मीलन (खोलना करनेवाले वायुको कूर्म; क्षुत—करनेवाले वायुको कुकर; जुस्थण (जमुहार) करनेवाले वायुको देवदत्त और पोषण करनेवाले वायुको धन अय कहते हैं।

कुन ज्ञानेन्द्रियादिके देवता इस प्रकार हैं। कर्णइन्द्रियका अधिपति दिशा है; स्पर्शइ-निद्रय (त्वक्) का वायु; चक्षुका सूर्य्यः रसनाका वरुणः नासिका (प्राण) के अश्विनीकुमारः वाक् इन्द्रियका विह्नः पाणीका इन्द्रः पादका उपेन्द्रः वायुका मृत्युः और उपस्थका चन्द्रमाः मनका ब्रह्माः बुद्धिका रुद्रः चित्तका क्षेत्रज्ञ ईश्वरः और अहंका-रका अधिष्ठाता देव विश्वयोनिसे उत्पन्न होनेवाले विश्व स्रष्टा हैं। इस प्रकार श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं।

श्वीपश्चीकृत पश्च महाभूतोंसे उत्पन्न होनेवाले पूर्वोक्त पश्च प्राण मन बुद्धि दशों इन्द्रिये ये सत्रह वस्तु मिलकर लिंगनामसे अभिहित होती हैं।

कृह सूक्ष्म अवयवोंवाला है और भोगका लाधन है। यह शरीर अपने अपने कारणोंमें लीन होजाता है, इस वास्ते इसे लिंग और धीरे धीरे शीर्ण होजाता है, इसवास्ते इसे शरीर नामसे पुकारते हैं। पृथ्वीको आगे करके धीरे धीरे लिंग शरीरका क्षय होता है अर्थात् लिंग शरीर भस्मीभूत होता है। दिह उपचये इस वृद्धयर्थक दिहधातु द्वारा देह यह नाम रक्खा गया। इससे वृद्धि और पूर्वोक्त क्षि धातुसे क्षयकी अवस्थादि कही जाती हैं।

िक्कास समय इन्द्रियगण वाक् आदिके आकां-रमें परिणत होते हैं उस समय इसकी वृद्धि अर्थात् बढ़नेकी अवस्था है । और जिस समय यह संकुचित होकर अपने अपने कारणमें स्थित होता है उस समय क्षयावस्था समझनों । इन स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरोंका कारण अनादि अनि-र्वचनीय जीव और ब्रह्मकी एकताके ज्ञानसे जिस-का नाश होता है ऐसा जो अज्ञान उसे कार्रण शरीर कहते हैं । इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामकी तीन उपाधियोंसे आत्माको स्वतन्त्र जानना चाहिये।

क्कि हा और आत्माकी एकताका ज्ञान होते ही इसका नाश होजाता है। इसवास्ते इसको शरीर और पृथ्वीसे लेकर प्रत्येक वस्तु अपने अपने कारणमें लीन होजाती हैं। और कारण शरीर भी ब्रह्म-में लीन होजाता है अर्थात् जीव सब उपाधियोंसे लूटकर अपने यथार्थ स्वरूप परमात्मामें मिलकर उन्नत हो जाता है इस वास्ते इसे देह कहते हैं।

मुह कारण शरीर अनृत जड़ और दुःखात्मक है भूत वर्तमान और भविष्यत् इन तीनों कालोंमें जो सत्तारहित अर्थात् वर्तमान नहीं है उसे अनृत कहते हैं।

(४ प्रश्न) हे माता! समष्टि और व्यष्टि किसे कहते हैं ? और मनुष्यकी समस्त अवस्थाओंका वर्णन करके मेरे मनके अज्ञान रूपी अन्धकारको दूर कीजिये।

(४ उत्तर) जब अनेक वस्तुएँ एक साथ मिली हों तो उन्हें समाष्टि और एक एकको व्यप्टि कहते हैं, जिस प्रकार अनेक वक्ष मिलकर वन और अनेक जल मिलनेपर जलाशय नामसे कहे जाते हैं; और एक एक वृक्ष और एक एक जलको वृक्ष और जलकी व्यष्टि कहते हैं। इसी प्रकार अनेक शरीर मिलकर शरीर समष्टि और एक एक शरीर व्यष्टि कहलाते हैं।

इक्वस्था तीन प्रकारकी हैं-जायत, स्वप्त और सुषुप्ति । जिस समय इन्द्रिय समूह विषयोंका अनुभव करता है उस समय जायत् अवस्था कहलाती है। जिस समय जायत् अवस्थाके संस्कारोंसे विषयोंका ज्ञान होता है उसे स्वम-अवस्था कहते हैं और जव कुछ भी विषयोंका ज्ञान नहीं होता उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जायत् अवस्थामें स्थूल रारीरके अभिमानी चैत-न्यको विश्व कहते हैं। स्वप्तअवस्थामें सूक्ष्म शरी-रके अभिमानी चैतन्यको तैजस कहते हैं, और सुषुप्ति अवस्थामें कारण शरीरके अभिमानी चैत-न्यको प्राज्ञ कहते हैं।

अव पांच कोशोंके नाम सुनोः-(१) अन्न-मय (२) प्राणमय (३) मनोमय (४) विज्ञान- सय और (५) आनन्दमय ये पांच कोश हैं। अन्नसय कोशको अन्नका विकार, प्राणमय शको प्राणका विकार, मनोमय कोशको विकार, विज्ञानसय कोशको विज्ञानका विकार और आनन्दसय कोशको आनन्दका समझो। इस स्थूल शरीरको अन्नमय कोश कहते हैं। क्यों कि माता पिताका खाया हुआ वीर्यके रूपमें परिणत होता है; और उन दोनोंके संयोगसे वह वीर्य संवितत होकर शरीरका आ-कार धारण करता है। अतः यह केवल अन्नहीका विकार है और इसी वास्ते इसं शरीरको अन्नमय कहते हैं। जिस प्रकार तलवारका कोश (स्यानं) तलवारको ढक लेता है, उसी प्रकार इसने आ-त्माको ढक रक्खा है। अतः इसको कोश कहते हैं। जिस तरह स्यान तलवारको, भूसी चावलको और जरायु गर्भास्थित सन्तानको रखता है उसी तरह यह अन्नमय कोश अपार-च्छिन्न आत्मा (परिच्छिन्न जन्मादि ६ विकार रहित) को जन्मादि विकारोंसे युक्त और तीन तापोंसे रहित आत्माको तीन तापोंसे युक्त करके हक देता है।

पूर्विच कमेंन्द्रिय और पांच वायु मिलकर प्राणमय कोशके नामसे पुकारे जाते हैं। यह प्राणमय कोश ही प्राणोंकी विकृतिके द्वारा वक्तृ-त्वहीन (जो वोलनेवाला नहीं है) आत्माको वक्ता (वोलनेवाला) दातृत्वरहित आत्माको दाता, गमनादि चेष्टाओंसे रहित आत्माको गम-नादि चेष्टाओंसे युक्त, और भूखप्याससे रहित आत्माको भूखप्याससे युक्त वनाकर दक देता है।

क्हाँचो ज्ञानेन्द्रिय और मन मिलकर मनोमय कोशके नामसे पुकारे जाते हैं। मनके विकारोंसे यही मनोमय कोश आत्माको संशय, शोक, मोह आदि और दर्शन आदि कियाओंसे युक्त करके हक देता है।

क्इंह्चो ज्ञानेन्द्रिय और वुद्धि मिलकर विज्ञान-मयकोशके नामसे पुकारे जाते हैं। इसीको व्यव-हारदशामें कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमानसे युक्तः (इस) परलोकमें जानेके योग्य जीव कहते हैं। यह विज्ञानमय कोश बुद्धिके विकारोंसे अकर्ता और अविज्ञाता आत्माको कर्ता और ज्ञाता और निश्चय रहित और जड़ता और मन्दता आदिसे विहीन आत्माको निश्चय और जड़तादिसे युक्त करके आच्छादित करता है।

किय सन्तोष और आनन्दकी वृत्तियोंसे युक्त अज्ञान प्रधान अन्तःकरणको आनन्दमय कोश कहते हैं। यह प्रिय सन्तोष और आनन्द-राहित आत्माको प्रिय, मोह, प्रमोदवान, अभोक्ता आत्माको भोक्ता, परिच्छिन्न और सुखयुक्तके समान करके आवृत करता है।

श्रीतिमा स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरोंसे विलक्षण है। यह प्रतिपादित किया जाता है।

स्वरूप है। अतः आत्मा देह नहीं हो-सकता और देह आत्मा नहीं होसकता, और आत्मा सुखस्वरूप है और शरीर दुःख स्वरूप है, अतएव आत्मा देह नहीं होसकता और शरीर आत्मा नहीं होसकता। इस प्रकार आत्माको तीन शरीरोंसे विलक्षण प्रतिपादन करके जाय-दादि तीन अवस्थाओंका साक्षी आत्मा है यह प्रतिपादन किया जाता है। मैं जायत था जायत हूं और जायत होऊंगा। में स्वप्नावस्थामें था स्वप्नावस्थामें हूं और स्वप्नावस्थामें होऊंगा, में सुपुप्त था सुपुप्त हूं और सुषुप्त होऊंगा। इस प्रकार भूत भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों समयोंमें आत्मा अधिकारी (साक्षी) रूपसे जायत् आदि तीनों अवस्थाओंका प्रत्यक्ष करता रहता है—इसी वास्ते इसको तीनों अवस्थाओंका साक्षी कहते हैं।

है यह प्रतिपादित किया जाता है। जिस प्रकार आदमीको यह ज्ञान होता है कि यह मेरी गाय है, यह मेरा वछड़ा है, यह मेरा ठड़का है, यह मेरी छड़की है, यह मेरी छी है इत्यादि। परन्तु वह आदमी कभी तन्मय नहीं होता है, अर्थात् गोरूप अथवा ठड़कीरूप ही नहीं होता है; किन्तु इन सबसे पृथक् है। इसी तरह मेरा विज्ञानमय कोश, मेरा आप मय कोश मेरा मनोमय कोश, मेरा आनन्दमय कोश; इस प्रकारके अभिमानसे युक्त आत्मा पश्च कोशरूप अर्थात् उन पंच कोशोंसे अभिन्न नहीं

होसकता; प्रत्युत इन पांचकोशोंसे सम्पूर्ण पृथक् विलक्षण और साक्षीस्वरूप है।

अनित्मा शब्द (श्रोत्र) स्पर्श (त्वक्) रूप (नेत्र) रस (रसन) और गन्ध (श्राण) इन पांचों इन्द्रियोंसे भिन्न है। अव्यय अर्थात् वृद्धि और क्षयसे रहित, अनादि और अनन्त है। परन्तु यह प्रकृतिक सम्बन्धसे उससे सम्बद्ध और वस्तुतः उससे सदा निर्ठित पुरुष है। इसको यथार्थ रूपसे जान छेनेहीसे मृत्युके सुखसे छुटं-कारा मिळजाता है।

(५ प्रश्न) हे माता! देहके तत्त्वके सम्बन्धमें आपने जो कुछ आज्ञा की उसे मैंने विस्तारपूर्वक समझ लिया। इस समय उस पवित्र पंरमात्माका तत्त्व, जिस प्रकारसे जानसकूं यह वर्णन करके मेरे अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर कीजिये। मैंने आपके 'मुहँसे सना है कि' तत्त्वमिस महावाक्य है। किन्तु इस तत्त्वमिसका अर्थ क्या ह यह सुझे मालूम नहीं है। इस वास्ते 'तत्त्वमित' इस वाक्यकी विस्तार पर्वक ज्युत्पत्ति वर्णन कीजिये!

(५ उत्तर) हे जयन्ति! यदि तुझे पदके अर्थको जाननेकी इच्छा हो ता 'तत्त्वमसि' इस वाक्यके 'त्वं' पढ़के अर्थकी विवेचना कर! अर्थात् 'तत्त्वमित' इस वाक्यमें 'तत्' 'त्वं' और 'असि' यह तीन पद हैं, इस वास्ते पूर्वोक्त तीन पदोंवाले 'तत्त्वमसि' इस वाक्यके अर्थके समझनेसे ही 'तत्त्वं पदका अर्थ समझा जासकता है। पहिले 'त्वं' पदके अर्थका विचार करो । 'त्वम्' शब्दका अर्थ "तू यह "तू कौन?" यह जो स्थूल देह दीख पड़ता है वह त्वं पदका अर्थ नहीं है। क्यों कि शरीर दृश्य है अर्थात् देखां जासकता है और जो 'त्वं' पदका अर्थ है वह अदृश्य है अर्थात् देखा नहीं जासकता। यह शरीर जातिवाला है। "वह पशु है" "यह मनुष्य है" इत्यादि जातिका व्यव-देहके ही सम्बन्धसें और खासकर यह शरीर भौतिक महाभूतोंका बना हुआ ) अशुद्ध और अनित्य किन्तु जो त्वं पदका अर्थ जातिमान् भौतिक अशुद्ध वा अनित्य नहीं है। इसवास्ते किसी तरह देह त्वं पदका अर्थ नहीं होसकता।

માનુકામાં માનુકામાં માનુકા માનુકા

क्यों कि वह रूपसे रहित है, और इसी वास्ते इसको कोई देख नहीं सकता। उसकी कोई जाति नहीं है। वह भौतिक पदार्थ नहीं है। वह शुद्ध और नित्य है। जो पदार्थ दृश्य है अर्थात् देख पड़ता है वह कभी भी दृष्टा अर्थात् देखनेवाला नहीं हो सकता, और जो द्रष्टा है वह दृश्य नहीं होसकता जैसा कि घट पदार्थको सब कोई देख सकता है, परन्तु घड़ा किसीको नहीं देख सकता है; उसी तरह त्वं पदका अर्थ दृष्टा है वह दृश्य नहीं होसकता।

करके कि स्थूल देह त्वं पदका वाच्य नहीं है। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि सूक्ष्म देह भी त्वं पदका अर्थ नहीं है। इन्द्रिय आदि सूक्ष्म शरीर भी त्वं पदका अर्थ नहीं है, क्यों कि श्रुति-में भी यही कहा गया है कि इन्द्रियादि करण हैं। त्वं पदका अर्थ कर्ता है करण नहीं। जो कर्ता है वह कदापि करण नहीं होसकता; इस वास्ते " तू" इन्द्रिय आदि करणोंसे भिन्न है। और 'तू' ही उन इन्द्रियादि करणोंका प्रेरणा करनेवाला है। इस वास्ते सूक्ष्म देह भी त्वं पदका वाच्य नहीं कहा जा सकता। इन्द्रिय आदि करण अनेक प्रकारके हैं। परन्तु तू एक ही प्रका-रका है इस वास्ते इन करण रूप इन्द्रियोंसे तू सदा भिन्न है। यह वात स्पष्ट प्रतीत होती है।

इससे यह माळूम पड़ता है कि तू एक है और जो वस्तु एक है वह कदापि अनेक नहीं होसकती। यदि यह कहो कि इन्द्रियें अनेक हैं इस वास्ते त्वं पदकी वाच्य नहीं होसकतीं, तो इन्द्रिय समुदाय तो अनेक नहीं है इस वास्ते इन्द्रिय समुदाय ही त्वं पदका वाच्य कहो तो यह भी नहीं होसकता, कारण कि इन्द्रिय समुदाय के नष्ट होनेपर भी उस व्यक्तिका नाश नहीं होता। यदि इंद्रियोंका समुदाय ही त्वं पदका अर्थ होता तो एक इन्द्रियके नष्ट होने ही से "अहं" (मैं) यह प्रतीति नहीं होती।

प्विहिले कह चुके हैं कि इन्द्रिय समूह त्वं पदका अर्थ नहीं है । परन्तु इन्द्रिय समूह- ( २३८ )

मेंसे हरएक इन्द्रियको यदि आत्मा कहें तो क्या हानि है। इस संदेहको मिटानेको कहते हैं कि इस शरीरके अनेक स्वामी हैं। मन, बुद्धि, अहंकार इन्द्रियें ये सब इस शरीरके स्वामी स्वरूप हैं। इन सब मन, बुद्धिकी भी एकता नहीं है, क्यों कि जिस समय एक इन्द्रिय की गति एक ओर होती है उस समय दूसरी इन्द्रिय दूसरी ओर जाती है। इस वास्ते जब इन्द्रियोंमें इस तरह भिन्नता दृष्टि गोचर होती है तो इद्रियोंको स्वतन्त्र रूपसे भी आत्मा नहीं कह सकते। विरुद्ध विषय-ताके कारण आत्माका बहुत्व भी नहीं माना जासकता । पहिले आत्माकी एकता प्रतिपादन कर चुके हैं। इस समय वह भी नहीं कह सकते कि वह नाना है; क्यों कि एकत्व और बहुत्व यह परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वीका राजा एक होने परभी उसके अधीन में अनेक राजा विद्यमान हैं उसी प्रकार एकमात्र आत्मा ही देहका स्वामी है इन्द्रियगण उस आत्माके अधीन हैं।

क्यान अथवा प्राण इनमें कोई भी त्वं पदका अर्थ नहीं है, क्यों कि वे दोनों ही जड़ हैं। विशेषतः " मेरा मन और जगह चला गया है" यह प्रतीति सर्वदा ही होती है।

हुससे मन और में दोनों भिन्न पदार्थ हैं।
यह बात अच्छी तरह समझ में आसक्ती है।
हुससे सिद्ध हुआ कि मन और आत्मा एक
वस्तु नहीं है। इसी वास्ते मनको त्वं पदका अर्थ नहीं कह सकते। मेरे प्राण क्षुधा और
तृषासे दुःखित होते हैं इस तरहकी प्रतीति सर्वदा
होती है। इससे मालम होता है कि आत्मा
प्राणसे भिन्न है; इस वास्ते प्राणको आत्मा नहीं
मान सकते। इस वास्ते मन और प्राण दोनोंका
द्रष्टा कोई है। वह द्रष्टा मन और प्राण नहा ह।

िक्स प्रकार घटका द्रष्टा और घट दानों एक नहीं हैं उसी प्रकार मन और प्राणका द्रष्टा और मन और प्राण दोनों एक नहीं होसकते।

क्रु जयन्ति ! बुद्धि भी त्वं पदका प्रतिपाद्य नहीं है; क्यों कि बुद्धि निद्रावस्थामें लीन होजाती है। जायत् अवस्थामें समस्त देहको आ-श्रयकर स्थित रहती है; इस वास्ते बुद्धि आत्मा नहीं है। बुद्धि यदि आत्मा होती तो उसका जायत् अवस्थामें भेद नहीं दीख पड़ता। इस समय त्वं शब्दका जो प्रतिपाद्य है अर्थात् तू कौन है इसका निरूपण किया जाता है।

ब्याद्धि चश्रल अर्थात् अनेक रूपको धारण करनेवाली है। वह बुद्धि जाग्रत् अवस्थामें नाना प्रकारकी होती है और निद्रांके समय विलीन होजाती है।

क्किसी वास्ते तू उस बुद्धिको देखने वाला है अर्थात तू ही बुद्धिको विषयोंमें लगाकर उसके अनेक रूप उत्पन्न करता है। बुद्धिकी चञ्च-लता विलीनता और बहुरूपताको तू देखता है, इस वास्ते तू उस बुद्धिसे मिला है। सुषुप्तिके समय और देह आदिके न रहनेपर तू उसके साक्षीरू-पसे विराजमान रहता है। सुषुप्तिको और देह आदिके भावको तू ही अनुभव करता है।

बिद्धि प्रमाणको जान सकती है परन्तु जो अध्यह कहते हैं कि प्रमाणसे बुद्धि जानी

जाती है वे विलकुल भ्रममें हैं: क्यों कि उनके मतमें लकड़ी अग्निको जला सकनी चाहिये।

िन्स प्रकार अग्नि ही काष्टको जला सक्ती है काष्ट कदापि अग्निको नहीं जला सकता, उसी प्रकार बुद्धि कभी प्रमाणसे उत्पन्न (ज्ञान) नहीं होसकती।

करता है, यह जगत् कदापि आत्माकों करता है, यह जगत् कदापि आत्माकों नहीं अनुभव करसकता। आत्मा इस जगत्कों प्रकाशित करता है। परन्तु जगत् इस आत्माकों प्रकाशित करता है। परन्तु जगत् इस आत्माकों प्रकाशित नहीं करसकता। जो सत है उसकों इस प्रकारका है या उस प्रकारका है यह कुछ भी नहीं कह सकते, और जो पक्ष नहीं है अर्थात् जो इन्द्रियों द्वारा प्रहण नहीं किया जाता है, वह ब्रह्म ही तू है, तू सब जगत् है। तू द्रष्टा है, किन्तु देह आदिकी तरह दृश्य नहीं है; अर्थात् तुझे कोई देख नहीं सकता। जो दृश्य अपनेसे भिन्न है और सन्सुख उपस्थित है वही इदं शब्दका अर्थ है। इसवास्ते सन्सुख स्थित पदार्थ भी तू नहीं है, क्यों कि वह सब ही तुझसे

भिन्न है। जिन जिन पदार्थोंको इदं शब्दसे उल्लेख किया जा सकता है; अर्थात् "यह" ऐसा कहा जा सकता है, उन सबको तेरा स्वरूप नहीं कहा जासकता, और तुझे भी "यह" शब्दसे निर्देश नहीं किया जासकता। विशेषतः तुम स्वप्रकाशक हो, इस वास्ते तुम सबके ही अज्ञेय हो, अर्थात् यदि तुम स्वयं न जाने जाओ तो कोई तुमको नहीं जान सकता।

किसी उपलक्ष्यके द्वारा लक्ष्यको कथन किया जाय वह तटस्थ लक्षण कहा जाता है। जैसे आकाश क्या वस्तु है यह समझानेके लिये यह कहा जाय कि इस भीतकी ओर देख, इस भीतकी जिस जगह समाप्ति होगई है वही आकाश है, तो यहांपर इस भीतकी सहायतासे आकाश जाना गया है; इस वास्ते यह भीत रूप पदार्थ आकाशक तटस्थ लक्षणमें विशेषण हुआ, इस तरह ब्रह्मको भी तटस्थ लक्षण द्वारा जान सकते हैं। जो सत्य-ज्ञानमय और अनन्त है वही ब्रह्म है। तुम भी सत्य ज्ञानमय और अनन्त होनेके कारण उस ब्रह्मके स्वरूप हो। ब्रह्मके जो सत्यत्व, ज्ञानमयत्व

आदि लक्षण हैं वे तुस्हारेमें भी विद्यमान हैं, इस-वास्ते तुस भी ब्रह्मस्वरूप हो। इस तरह त्वं और ब्रह्मकी एकता प्रतिपादन करने पर भी जीव और ईश्वर इन दोनोंके परस्पर विरुद्ध धर्म होनेसे इनकी एकता कैसे हो सकती है? इस शंकाको सिटानेके वास्ते जीव और ईश्वरकी उपाधिका भेद वतलाया जाता है। केवल एक चैतन्य सत् वस्तु है, जीव उस चैतन्यका प्रतिविम्व है, देह उस जीवकी उपाधि हैं, ईश्वरकी उपाधि माया है, वे इस मायाके नियन्ता हैं। इस वास्ते जो देह आदि उपाधियोंसे सुक्त है वह ईश्वर है। इन उपाधियोंके द्वारा ही जीव और ईश्वरका पृथक् ज्ञान होता है। जिस समय इस पंच कोशमय देहस्वरूप जीव उपाधिका और मायारूप ईश्वर उपाधिका ज्ञान होता है उसी समय इन दोनों उपाधिके अवभासक एकमात्र स्वयं प्रकाशमान चैतन्यरूप परब्रह्म प्रकाशित होजाता है।

हाँ किक वस्तुओं को जानने में जिस तरह नेत्र आदि कारण हैं उसी तरह ब्रह्मात्मज्ञानमें एक-मात्र वेदवाक्य ही मुख्य कारण हैं। वेदवाक्यके

द्वारा ही उपाधिका बाध होकर ब्रह्मका ज्ञान होजाता है। इसके सिवाय और तरहसे नहीं होसकता। परन्त वस्तुओंको नेत्र आदिके द्वारा पत्यक्ष करके उनके विषयमें ज्ञान प्राप्त किया जासकता है; किन्तु ब्रह्म कदापि नेत्र आदियोंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होसकता, इसवास्ते उसको जाननेके लिये वेदवाक्यके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। "तत्त्वसिस" आदि वेदवाक्य प्रमाण और युक्ति द्वारा जिस तरह ब्रह्मका ज्ञान होसकता है, वह विशेष रूपसे कहा जाता है, अर्थात् "तत्त्वमित" आदि वेदवाक्य निर्णय और युक्ति बतलाकर यथार्थरूपसे ब्रह्म पदार्थका प्रतिपादन किया जाता है। "तत्त्वससि" इस वाक्यके अर्थके निर्णय कर-नेके लिये त्वस् पदका अर्थ जानना आवश्यक है। ब्राक्यके अन्तर्गत शब्दोंके अर्थको जाने विना वाक्यका अर्थ जाना नहीं जासकता । इस वास्ते त्वस् पदका अर्थ निरूपण किया गया है। इसी प्रकार "तत्त्वसित" इस वाक्यके अन्तर्गत 'तत्' और 'असि' पदोंके अर्थके निरूपण होनेसे 'तत्त्व-मसि' इस वाक्यका अर्थ जान लेनेसे ही ब्रह्मका

TO SEE TO SEE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY ज्ञान होजायगा। इस समय त्वम् पदका वाक्यार्थ निरूपण किया जाता है-जो त्वम्शब्दका प्रति-पाद्य है वह शरीर और इन्द्रिय आदि धर्म्स मिथ्या आरोप करके मनुष्यकर्तृत्व आदि अभिमानसे युक्त होते हैं। अज्ञानी लोग 'सें करता हूं' 'सें भोक्ता हूं ' इत्यादि प्रकारसे देहादि उपाधि स्वीकार करके अभिमान प्रकाशित करते हैं; और उस उपाधि या धर्मको त्वं पदका वाच्यार्थ रूपसे जानते हैं: अर्थात् देहको त्वंपदसे निर्देश करते हैं। इस समय त्वं शब्दका लक्ष्यार्थ निर्णय होता है जो स्वयं ज्ञानस्वरूप है। शरीरमें होनेवाली क्रिया आदियोंके साक्षी होने पर भी जो देह और इन्द्रियादियोंसे भिन्न है उसको त्वं पदका लक्ष्यार्थ कहकर निरूपण किया जासकता है। जिस प्रकार होनेपर दीपककी आवश्यकता शिखाको लक्ष्य किया जाता है, दीपकंका आधार और बत्ती आदि लक्षित महीं प्रकार त्वंपदका अर्थ जब निरूपण किया तो जो देह इन्द्रिय आदियोंसे विलक्षण है उसीका लक्ष्य करना पड़ता है।

तत् पदका लक्ष्यार्थ वर्णन किया जाता है। जो वेदवाक्यका प्रतिपाद्य है। इस विश्वसे अतीत अविनश्वर अद्वय विशुद्ध (सब तरहके विकारोंसे रहित) और जो स्वयं परिज्ञेय (स्वयं ही जाना-जाय ऐसा) है वही तत् पदका लक्ष्यार्थ है।

" ह्यत्" और "त्वं" इन दोनों पदोंका समानाधिकरण्य सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध द्वारा तत् और त्वं इन दोनों पदोंके अर्थका ऐक्य प्रतिपादन करके ब्रह्मात्मैकता (ब्रह्म और आ-त्माकी एकता ) प्रतिपादित की गई है दो पद भिन्नार्थक कहाते हुए भी एक विभक्त्यन्त होकर एक ही वस्तु में आवृत हों अर्थात् एक ही वस्तु-को बोध करावें तो उन दोनों पदोंका जो ऐक्य रूप सस्बन्ध हैं उसको सामानाधिकरण्य संस्वन्ध कहते हैं। जैसे "नीलोत्पल" यहां पर नील शब्द और<sup>ं</sup> उत्पल शब्द एक अर्थका प्रतिपादक नहीं है, किन्तु दोनों शब्द एक वस्तुमें प्रवृत्त हुए हैं। इसी वास्ते इस जगह " नील " और 'उत्पल' इन दोनों शब्दोंका सम्बन्ध सामानाधिकरण्य नामसे प्रसिद्ध है। "तत्त्वमसि" इस वाक्यमें

भी भागत्याग लक्षणा द्वारा अर्थ वोध हुआ है। ' त्वं ' पदसे विरुद्ध प्रत्यक्त्वादि जीवधर्मोंको और 'तत् 'पदसे सर्वज्ञत्व परोक्षत्वादि धर्मोंको दूर करके " तत्त्वं " इस पदका अर्थ करना चाहिये। उस तत् पदसे शुद्ध कूटस्थ अद्देत परमवस्तुका वोध होता है। और तत् और त्वं इन दोनों पदोंकी एकता होने पर तू ही वह ग्रुद्ध कूटस्थ अद्वैत पर-ब्रह्म है और शुद्ध कूटस्थ अद्वेत परब्रह्म ही तू है। इस प्रकारका अर्थ होता है। इसी वास्ते 'तत्त्व-मिस ' इस वाक्यके प्रकृत अर्थकी विवेचना करने पर तू ही ब्रह्म है। इस तरहका अभेद ज्ञान होगा; इस वास्ते जीव और ब्रह्मकी एकता जानना ही 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्योंका प्रयोजन है जिसको पूर्वोक्त रीतिसे तत्त्वसिस इत्यादिके अर्थको जाननेसे मुक्तिके साथ ही अहम्ब्रह्मास्मि (में ही ब्रह्म हूं) इस प्रकारका ज्ञान उत्पन्न हो वह पुरुष शोकसागरसे उत्तीर्ण होसकता है।

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

(६ प्रश्न) जयन्ती बोळी—हे माता! " तत्त्व मिस " का भावार्थ जो कहा सो मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, परन्तु उस आत्माको निर्विकार, निर्गुण, निर्िह्म, सिच्चदानंद स्वरूप इत्यादि कहनेका तात्पर्य में नहीं समझी; क्योंकि हम भी तो आत्मा हैं, हममें जब कामादि षड्रिपु इन्द्रियादि और मन बुद्धि इच्छा यह सब रहते हैं तो जगदात्मा (ओंकार) निर्विकार, निर्गुण इत्यादि कैसे हुआ? क्योंकि जगदात्मा भी ओंकार त्रिगुणान्तर्गत रहता है, और त्रिगुणका कर्म भी करता है, और गुणातीत अद्वेत निर्विकार सिच्च दानंदस्वरूप परमात्माने जब इस जगतको उत्पन्न नहीं किया तब परमात्माको जगत्के उत्पन्न करनेमें इच्छा कैसे हुई? इस विषयमें मेरी शंकाको विस्तार पूर्वक वर्णन करके समाधान करें।

(६ उत्तर) महारानीजीने जयन्तीके मुखसे इस प्रकार वचन सुनके और जयन्तीको सम्बोधन करके कहा—हे जयन्ति! तुझारा प्रश्न श्रवण करके सुझको अति आनंद हुआ। तुमने ठीक प्रश्न किया, तुमको ऐसा ही करना चाहिये, और तुम प्रश्न करनेके योग्य हो। अत एव तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देती हूं, सो एकाग्रचित्त होकर सुनो। जब पूर्णरूप परमात्माने इस जगतको उत्पन्न नहीं किया था,

तद्द एक ही परमात्मा पुरुपरूषी, निर्विकार निरञ्जन परमात्माके पित्र परमात्माके असीस धासमें अवस्थित था। इस समयमें भी उसी पूर्णरूप परत्माका अर्थाश पुरुषरूपी परमात्मा निर्विकल्प होकर
विकार शून्य पित्रत्र असीम धामवाला है, जिससे
सानद देहमें स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरत्रच्युक्त जीवात्माका वामांग तो प्रकृति है और
दक्षिणांग पुरुष है, इस मनुष्यशरीरमें वामांग
इडा, गंगा, चन्द्र इत्यादि शीतल पदार्थ हैं। तथा
दक्षिणांगमें पिंगला यसुना, प्राण, सूर्य इत्यादि
उष्ण पदार्थ हैं। इसी प्रकार हम वहिर्जगतमें भी
देखते हैं। विराट् जगतके वामांगमें अर्थात् इस
दश्यमान जगत्के उत्तर दिशामें चन्द्र अपान
गंगा, इडा आदि शीतल पदार्थका प्राधान्य है।
वैसे ही दश्य जगतके दक्षिण दिशामें सूर्य,
प्राण, यमुना, पिंगला आदि यह उष्ण पदार्थका
प्राधान्य जानना चाहिये। इससे यह सिद्ध हुआ
कि मानव जगत् तथा विराट् जगत् दोनों हीके
वामांग तो प्रकृति है तथा दक्षिणांग पुरुष है।
किन्तु दोनों अंगोंमें आत्मा तो एक ही है; अर्थात् असीम धासमें

इन पुरुष प्रकृति दोनोंमें आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है। वैसे ही इस दृश्य जगत्के निर्माणके पूर्व वे परसात्मा प्रकृतिके साथ एक पुरुष रूपहीमें स्थित थे, और गुणशून्य अत एव निर्विकार, सचिदानंद स्वरूप, अगोचर, अतीन्द्रिय अवस्थामें स्थित थे, जब किसी प्रकारसे परसात्माका शरीर ही नहीं रहा तब कोई गुण भी नहीं, सुतरां नहीं। यदि यह कहो कि इस जगत्सें हम लोगों-को जो समस्त विकार युक्त पदार्थ पृथक् २ रूपसे स्थित पंचमहाभत और वही पंचभूत एकत्रित-होकर नाना प्रकारके रिपु काम युक्त रारीर यह सब विकारके कार्य एवं त्रिगुणयुक्त जीवके आहार करनेके वस्तु आदि दिखाई देते हैं, यह सकल पदार्थ कहां थे ? क्यों कि आत्मा सर्व-व्यापक है, आत्मासे अतिरिक्त कोई स्थान नहीं ह। जब आत्मासे अलग कोई स्थान ही है तो आत्मासे भिन्न पदार्थका होना कभी नहीं होसकता। इससे विदित होता है कि आत्मामें ही सब कुछ है। इसका उत्तर यही है कि विकार युक्त समष्टिरूपसे स्थित जो पंचभूत आदि पदार्थ

हैं व समष्टिरूपसे व्यष्टिरूप होकर अचल अ-सिश्र और जड़ अवस्थामें परमात्माके वासांगमें अर्थात् प्रकृति आत्माके अंगमें लीन थे। सुतराम् एकएक परमाणुकी सृष्टि अवस्थाम विकारकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एकएक परमाणु में शक्ति नहीं है। जब तक इन पांच भूतोंके पर-माणु समिष्ट नहीं होंगे तव तक विकार होनेका कोई कारण नहीं होसकता, कारण प्रकृति युक्त पूर्ण परसात्मा निर्विकार निर्विकल्प है। किसी समय पर्ण परमा-त्माके वामाङ्गमें अर्थात् प्रकृतिआत्माके अङ्गमें परमाणुओंके पंचभूत परमाणुओंमेंसे वायुके परमाणुओंके किसी कारणसे अल्पपरिमाणमें समष्टि होनेसे अति सामान्य रूपसे (अतिन्यूनतासे) मन्द मन्द वायु चिलत होने लगा, उसी शनैः शनैः पश्चभूतोंके परमाणु कुछ कुछ समष्टि-होनेसे प्रकृति अंगमें अर्थात् पूर्ण परमात्माके वा-मांगमें मन पूर्ण रूपसे गठित हुआ। जब मनकी उत्पत्ति हुई तब मनके संग बुद्धिका भी आवि-र्भाव हुवा, क्योंकि बुद्धिकी उत्पत्ति और स्थितिका

स्थान आत्मा है। जब मन और बुद्धिका योग हुआ तब इच्छादि क्रमसे आप ही आप बुद्धि और मनके साथ सम्मिछित हुई; इस वास्ते उन समस्त पदार्थोंका कर्ता परमात्मा है।

चुस समय परमात्माकी इच्छा हुई कि जब पंच महाभतोंके परमाणु व्यष्टिरूपसे मिष्ट होनेसे यह जगत् विषय उपस्थित हुआ है तो अब इस पश्चभत समष्टिके विकारको भग्नकरके पूर्ववत् परमाणु रूप व्यष्टि अवस्था करके निर्वि-कार निर्विकल्प होकरके इस आनन्द्रमय अर्थात् पञ्चभूतोंके सार नाना रंग विशिष्ट कमला-कृति ज्योतिपर परिस्थित होऊं। उस संकल्पके पश्चात् पूर्ण परमात्मा दो अंशोंमें बराबर विभक्त हुआ किन्तु सन, बुद्धि, इच्छादियोंका विकार उस पूर्ण परमात्माके वामांगमें अर्थात् प्रकृति आत्मांगमें ही रहगया। इसलिये विशुद्ध पूर्ण परमात्माका दक्षिणांग अर्थात् उस पूर्ण परमा-त्साका अर्धांश (पुरुषांग ) पवित्र सम्पूर्ण विकार रहित सचिदानन्दस्वरूप निर्विकल्प होकर उस असीम पवित्र धाममें प्रकृति आत्मासे पृथक् अथांत पूर्ण परसात्माक वासांगल पृथक् प्रकृति अंगसे उसका संयोग किन्तु जैसे समुद्र और जलका संयोग और खारे होता है; कमलपत्रका जलसे सस्वन्ध होता है; किन्तु अव पूर्ण परसात्माका वासाङ्ग जो प्रकृति आत्सा है उसने सोचा कि मैं विकारयुक्त अपवित्र हूं; ऐसा समझकर मेरा पातिस्वरूप जो परमात्मा अर्धांग है सो मझको परित्याग करके अद्वैत निर्विकल्प होगया है। अव सेरा कर्त्व्य यह है कि सें भी इन सव विकारोंकी अथवा पञ्चभूतोंके परमाणुरूप जो समष्टि है उसकी व्यष्टि करके पूर्ववत् होकर अपने अद्वैत परमात्मा जो मेरा पतिस्वरूप है उसके अर्थांगसे मिल जाऊं। इस प्रकार विचार करके प्रकृति आत्माने मन, वुद्धि, इच्छादियोंको अपने अङ्गमें रख वाकी समस्त (चारों) भूतोंके व्यष्टिरूप परमाणुओंका पृथक् पृथक् ( मृत्तिका तेज, जल वायुरूपसे ) पृथक् पृथक् आकाराके मध्यमें समष्टिकिया अर्थात् जगत् तथा जगत्के बीचमें जो जो पदार्थ वा जीवादिकोंके छिये जो

THE PARTY PARTY BELLEVILLE OF THE PARTY PA

आवश्यक है सो सम्पूर्ण उत्पन्न किये। पश्चात् प्रकृति आत्मा तीन अंशोंमें विभक्त हुआ, प्रथमांश प्रकृति आत्मामें जो विकार अर्थात् मन, बुद्धि इच्छादि हैं सो द्वितीय अंश प्रकृतिआत्माको समर्पण करके प्रथम अंश प्रकृति आत्मा शुद्ध आत्मामें परिणत होकर जगत्के ललाटमें जो शुद्ध पांचमौतिक साधारण नानावर्णविशिष्ट कमलाकृति ज्योतिं है उस केवल सत्वगुण विशिष्ट ज्योतिक मध्यमें प्रवेशकर साक्षीस्वरूप निर्विकार अवस्थामें रहा।

श्चित दितीयांश प्रकृति आत्मा इन, मन, बुद्धि इच्छादियोंको तृतीयांश प्रकृति आत्मामें अर्पण कर दितीयांश आत्मा पवित्र शुद्ध आत्मामें परिणत होकर जगतके हृदयमें सूक्ष्म शरीर अर्थात् त्रिगुणयुक्त अग्निके मध्यमें प्रवेश करके रज और तम गुणोंमें निर्छित होकर सत्व-गुणमें स्थित होता है, उसी सत्वगुण द्वारा त्रिगुण-युक्त सस्यादिकों तो तथि मक्षण करते हैं, इस वास्ते रजोगुण तमोगुणके कार्य्य जीवोंके द्वारा होते हैं। किन्तु हम लोग देखते हैं वह ओंकार ही उस जगत्के समस्त जीवादियोंकी रक्षा एवं प्रस्त्य करते हैं। वास्तवमें आंकार तीनोगणोंसे निर्कित है, उससे कुछ भी नहीं करता। आंकार केवल जगत्के हृदयमें, आकाशमें, सूर्याग्निमें अव-स्थित रहता है।

हुन्त सूर्य और आत्माके तेजसे यह समय पृथ्वी या सूर्य चक्राकार होकर घमती है। इसीसे दिन और रात्रि होती है। इसिलये उष्ण और शीत दोनों कारणोंसे पृथ्वी शस्यादि उत्पन्न करके देती है, और उसी सूर्याग्निके तापसे नीचे का जल आकर्षण होकर वाष्परूपसे आकाश में मेघ वनके पृथ्वीमें अन्नादियोंके वास्ते वर्षा होती है। अतएव हे जयन्ति! वही पवित्र निर्वि-कार परमात्मा अद्वैत और समान ओंकार इस जगतके जनक ऋषि हैं।

हितीयांश प्रकृति आत्मा वहुत अंशोंमें वि-भक्त होकर उनहीं बहुत अंशोंका जो एक अंश प्रकृति आत्मा है। सो फिर दो अंशोंमें विभक्त होकर उनहीं दोनों अंशोंके प्रथम एकांश प्रकृति आत्मामें सम्पूर्ण विकार जो प्रथमांशका

है, सो द्वितीयांश प्रकृति आत्साको अर्पण प्रथमांश पवित्र निर्विकल्प सनुष्योंके सस्तकोंसें अशरीरावस्थामें अद्वैत परमात्मा होकर रहा; और द्वितीयांश प्रकृति आत्मा फिर दो अंशोंमें विभक्त हुआ, फिर उन्हीं दो अंशोंके बीचमेंसे जो प्रथमांश प्रकृति आत्मा है उसने जो कुछ भी उसके अङ्गमें विकार हैं उन सम्पूर्ण विकारोंको द्वितीयांश प्रकृति आत्सासें अर्पण कर वही प्रथमांश पवित्र होकर मनुष्योंके ललाटमें निर्गुण ब्रह्मसे लगा नीचे सत्त्वगुणविशिष्ट साधारण कसलाकृति ज्यो-तिके मध्यमें प्रवेश किया। और वाकी द्वितीयांश प्रकृति आत्मा मनुष्योंके हृदयमें अर्थात् त्रिगुण युक्त अग्निके सध्यमें प्रवेश करके उन त्रिगुणमें लिप्त होकर जीवात्मा नामसे इस जगत्में विख्या-त है। अतएव हे जयन्ति ! आत्मा त्रिगुण जीवमें लिप्त है और ओंकार त्रिगुणमें है परन्तु लिप्त नहीं है, क्योंकि ओंकार निर्विकार निर्विकल्प है। और इसी ओंकारके समान तुम भी जीव आत्मा हो अर्थात् जीवको परित्याग कर तुम भी आत्मा हो।

( प्रश्न ) स्थूलदेहधारी विकारयुक्त सनुप्यजी-

( प्रश्न ) स्यूलदह्यारी विकारयुक्त सनुप्यजी-स्की जुक्तिके लिये परमात्माकी उपासनाक सम्ब-न्यलं क्या कर्तव्य है ? ( उत्तर ) परमात्माकी उपासना करनेसे पहले दे देत पदार्थकी उपासना करनी ही चाहिये। क्योंकि अद्वेत परमात्माके पास जानेके लिये उस ओंकार सत्त्वगुणको छोड़के दूसरा मार्ग नहीं है। सुतरां देत ओंकार छोड़के और उपाय नहीं है। मनुष्य-जीवको अद्वेत परमात्माकी ही आवश्यकता है, परन्तु अद्वेतकी उपासना असम्भव है, क्योंकि अद्वेत परमात्माका कोई रूप नहीं है। इसवास्ते धारणा, ध्यान हो नहीं सकता, सुतरां फललाभकी भी कोई आशा नहीं है। इस कारण मनुष्यजी-भी कोई आशा नहीं है। इस कारण मनुष्यजी-के लिये उसी देत ओङ्कारकी उपासना करना नितान्त आवश्यक है। सुतरां वही ओङ्कार आत्मा ही मनुष्यजीवका समस्त कार्यकर्ता और मुक्तिदाता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। और भी कहते हैं उस ओंकार और परमात्मामें कुछ भेव नहीं है, ये दोनों पवित्र हैं; क्योंकि विकारक समस्त कार्य स्थूल शरीर युक्त जीवात्माके द्वार द्वेत ओंकार छोड़के और उपाय नहीं है। मनुष्य-परन्तु अद्वैतकी उपासना असम्भव है, क्योंकि अद्वेत परमात्माका कोई रूप नहीं है। इसवास्ते धारणा,ध्यान हो नहीं सकता, सुतरां फललासकी भी कोई आशा नहीं है। इस कारण मनुष्यजी-वके लिये उसी द्वैत ओङ्कारकी उपासना करना नितान्त आवश्यक है । सुतरां वही ओङ्कार आतमा ही सनुष्यजीवका समस्त कार्यकर्ता और मुक्तिदाता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। और भी कहते हैं उस ओंकार और परमात्मामें कुछ भेद नहीं है, ये दोनों पवित्र हैं; क्योंकि विकारका 

ही होता है। वही द्वेत ओंकार अपनी शक्तिद्वारा केवल जीवको कामादि रिपुयुक्त स्थूलशरीरकी रक्षांक लिये त्रिगुणयुक्त भोजनपदार्थ (सस्यादि) सत्वगुणसे आपसे आप सृजन होता है। उसी भोजनके वास्ते शरीर त्रिगुण जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। अतएव वही द्वैत ओंकार जीवात्माके समस्त कार्योंका कर्ता है। सुतरां उसी द्वैतआत्माकी उपासना करना सर्वतोभावसे युक्त है। दूसरा उपाय नहीं है। उस ओंकारकी उपासना और परमात्माकी उपासना बराबर हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं, जो मनुष्य इस विराट जगतरूपी ओंकारको छोड़कर अद्वैत अहरय परसात्माकी अनुमान व कल्पना करके उपासना करते हैं वे मनुष्य किसीप्रकार परमात्माका लाभ नहीं करसकेंगे। अतएव उस द्वेत आत्माको छोड्-करके जो मनुष्य भजन करते हैं वह निष्फल है।

(प्रश्न) द्वेत और अद्वेत किसको कहते हैं?

(उत्तर) पूर्ण परमात्मा इस जगत्के सृजन करनेके लिये पहले समान दो अंशोंमें विभक्त हुआ, तब पूर्णरूप परमात्माका दक्षिण द्वार पूर्णक्ष्यसे पुरुषांग निर्विकार है।

क्रोत उत्ती प्रकृतिसंयुक्त पूर्णक्ष्य परसात्माका वाम

अङ्ग पूर्णक्ष्य ही प्रकृतिआत्मा है; वहीं पूर्णक्ष्य

प्रकृतिआत्मा अनन्तरूप धारण करसकती है,

प्रमें जड़ अवस्थामें व्यष्टिरूपमें रहते हैं। उस

प्रकृतिआत्माका भी कोई रूप नहीं है, सुतरां

परमात्मा और प्रकृतिआत्मा एक ही पदार्थ है

इसमें कुछ सन्देह नहीं। परन्तु वह चारों भूत

अर्थात् पृथिवी अप, तेज, मरुत् परमाणुरूप उसी

अर्थात् पृथिवी अप, तेज, मरुत् परमाणुरूप उसी

व्यष्टि अवस्थामें प्रकृतिआत्माके अंगमें रहनेके

कारण उन्हीं परमाणुरूप चारों भूतोंसे प्रकृति

आत्मा आकाशके मध्यमें नाना रूप धारण करती

है। पहले अंगसे चारो परमाणुओंके व्यष्टि

कपकी समष्टिद्वारा इस ओंकारका जगत् रूप

समान तीन अंशोंमें विभक्त होकर पहले अंश

प्रकृति आत्मा पवित्र होकर जगत् शरीरमें स्थित

होनेके निमित्त जगतके ललाटके वीचमें नाना

वर्णाविशिष्ट केवल सत्त्वगुण विशिष्ट साधारण

वर्णाविशिष्ट केवल सत्त्वगुण विशिष्ट साधारण इंग पूर्णक्रपसे पुरुषांग निर्विकार अर्थात् पृथिवी अप, तेज, मरुत् परमाणुरूप उसी व्यप्टि अवस्थामें प्रकृतिआत्माके अंगमें रहनेके कारण उन्हीं परमाणुरूप चारों भूतोंसे प्रकृति-आत्मा आकाशके मध्यमें नाना रूप धारण करती रूपकी समष्टिद्वारा इस ओंकारका जगत् रूपी विराट् शरीर सृष्ट हुआ। पीछे पूर्णरूप प्रकृति आत्मा समान तीन अंशोंमें विभक्त होकर पहले अंश प्रकृति आत्मा पवित्र होकर जगत् शरीरमें स्थित होनेके निमित्त जगतके ललाटके वीचमें नाना-विशिष्ट साधारण वर्णविशिष्ट केवल सत्त्वगुण

Prop entillusione automativos entillus estromativos aprometivos patrines atrines articles estrates de estrates

ज्योतिमध्यमें अव्यक्त रूप और सत्त्वगुणमें स्थित रहा। और दूसरा अंश प्रकृतिआत्मा पिनन्न होकर जगत्के हृदयमध्यमें अग्नियुक्त न्निगुण मध्यमें सत्त्वगुणमें स्थित रहा। और तृतीय अंश प्रकृति-आत्मा बहु अंशोंमें निमक्त होकर इसके एक अंशसे एक एक मनुष्य जीवशरीर उत्पन्न हुआ। मनुष्यशरीर भिन्न रज तमोगुण एवं सत्त्वगुणका लेशमात्र तर्थात् ओंकारकी अङ्गज्योति लेशमात्र-द्वारा अन्यान्य समस्त जीव शरीर उत्पन्न हुए। अत एव हे जयन्ति, उसी पुरुषक्षपी गुणातीत निष्क्रिय पूर्णपरमात्माका दक्षिण अंग अद्वैत कहा जाता है।

कुसी पूर्ण परमात्माके वाम अङ्ग प्रकृति आत्मा अर्थात् पश्चभूत युक्त आत्माको द्वैत कहते हैं, क्योंकि आत्मा और पश्चभूत यह दो पदार्थ एक होनेसे और उसी प्रकृतिआत्माके अंश विभाग होनेके लिये द्वैत कहते हैं।

(प्र.) हे माता, आपकी वेदप्रतिपादित बहुविध यज्ञकी कथा आपके मुखसे सुनी है। अत- एड इह स्वय्न यज्ञ किस प्रकार और कितने एकारका है, इसका सविस्तर वर्णन कीजिये।

(उ.) ब्रह्म और आत्माके एकत्रदर्शी संन्यासी गण ब्रह्माग्निसे ही अपनेको आहुतिप्रदान करते हैं; अर्थात् परब्रह्मसे समाधि करके जीवात्माका लयस्वकृप यज्ञ करते हैं। दूसरे योगिजन संयम-स्वकृप अग्निमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंको आहुति प्रदान करते हैं, अन्य योगीजन इन्द्रियोंके विषयोंसे शब्दादिगुणोंको इन्द्रियाग्निसे आहुति प्रदान करते हैं।

के हिं कोई योगिगण, ज्ञानदीपित आत्म संयम स्वरूप योगामिमें इन्द्रिय और प्राण क्रिया-की आहुतिप्रदान करते हैं, अर्थात् समस्त इन्द्रिय और प्राणकी क्रिया आत्मामें विलीन करते हैं, और कोई साधुगण दानके ही यज्ञज्ञानमें अनुष्टान करते हैं, कोई कृच्छ्र चान्द्रायणादि तपश्चर्यास्वरूप यज्ञका अनुष्टान करते हैं। कोई चित्तवृत्तिनिरोध स्वरूप समाधिके ही यज्ञज्ञानमें अनुष्टान करते हैं। कोई वेदपाठस्वरूप यज्ञका अनुष्टान करते हैं। तीव्रव्रह्मचारी यतिगण वेदार्थ ज्ञानस्वरूपमें यज्ञका

अनुष्ठान करते हैं। कोई कोई ठ्यक्तिगण पूरक करके अपान अग्निमें प्राणकी आहुति देते हैं; कोई रेचक द्वारा प्राण अग्निमें अपानका होम करते हैं। कोई कुम्भककें अनुष्टान पूर्वक प्राण, अपानकी गति रोककर प्राणायाम परायण होते हैं। कोई योगी-जन नियताहार होकर पश्चप्राणोंसे पश्च हुति देते हैं । अर्थात् प्राण, और अपानादिके मध्यमें जिसको जय करसकते हैं अन्यान्य प्राणवर्गका विलय करते हैं। यह समस्त यज्ञ तत्त्ववित्—यज्ञमें अविशिष्टान्नभोजी महात्मा गण सबके ही पूर्वोक्त यज्ञानुष्ठानके द्वारा निष्पाप होकर पीछे ज्ञानोत्पत्ति द्वारा सनातन ब्रह्मलास करसकेंगे। हे जयान्त, जिसने इनमेंसे कोई यज्ञ नहीं किया उस स्वल्प सुख सम्पन्नको यह मनुष्य लोक भी नहीं मिल सकता, इससे देवलोकादि अन्य लोक कैसे मिल सकेंगे ? यह जो वेदप्रतिपा-दित बहुविध यज्ञकी बात कहीं यह सब ही का-यिक, वाचिक और मानसिक क्रियासे ही होती हैं। आत्मा कोई यज्ञसम्पन्न नहीं करता यह समझना चाहिये क्यों कि आत्मा निष्क्रिय है!

इस प्रकार ज्ञान दृढसूल होकर अक्षुण्ण धारणा

इस प्रकार ज्ञान दृहसूल होकर अक्षुण्ण धार होनेसे इस संसार वन्धनसे विसुक्त होसकेंगे। (प्रक्ष) हे साता, आपने कहा यह सम यज्ञानुष्ठान जब आत्मा नहीं करे तब आत्मा छोड़कर दूसरा चेतन पदार्थ जरूर ही है क्यों शरीरत्रय (स्थूल, सूक्ष्म कारण) के और स्थूल रिरके बीचमें ६ रिपु आदि और इन्द्रिय आदि तोहें कि जब उस शरीरत्रयको आत्मा छोड़दे तो ब स्थल शरीर जड पदार्थ मात्र पडा रहता है, स्थल शरीर जड पदार्थ मात्र पडा रहता है, स्थल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म और कारण श भी लुप्त होजाते हैं, तब क्या सूक्ष्म और कार शरीर चेतन हैं ? अत एव हे माता ! कृपा क इस वृत्तान्तको विस्तृत रूपमें वर्णित कीजिये (उत्तर) जयन्ती तुमको इस प्रसं पहले भी कहा था कि यह शरीरत्रय एवं मादि षड्रिपु और इन्द्रियादि समस्त ही चार अर्थात् कर्ता ही जीवात्मा है, जैसे लकड़ीकी प् लियोंको मस्तकमें वारीक सूत्रसे वांधके मनुष्य नचाता है ऐसे ही यह कायिक, वाचि ( प्रश्न ) हे साता, आपने कहा यह समस्त यज्ञानुष्टान जव आत्मा नहीं करे तव आत्माको छोड़कर दूसरा चेतन पदार्थ जरूर ही है क्योंकि शरीरत्रय (स्थूल, सूक्स कारण) के और स्थूल श-रीरके वीचमें ६ रिपु आदि और इन्द्रिय आदिके सालोक अर्थात् कर्ताकी आवश्यकता है। हम देख-ते हैं कि जव उस शरीरत्रयको आत्मा छोड़दे तो वही स्थल शरीर जड पदार्थ मात्र पडा रहता है, उस स्थूल शरीरके भीतर जो सूक्ष्म और कारण शरीर भी लुप्त होजाते हैं, तब क्या सूक्ष्म और कारण-शरीर चेतन हैं ? अत एव हे माता ! कृपा करके इस वृत्तान्तको विस्तृत रूपमें वार्णित कीजिये।

( उत्तर ) जयन्ती तुमको इस प्रसंगके पहले भी कहा था कि यह रारीरत्रय एवं का-मादि षड्रिपु और इन्द्रियादि समस्त ही चालक अर्थात् कर्ता ही जीवात्मा है, जैसे लकड़ीकी पुत्त-लियोंको मस्तकमें वारीक सूत्रसे वांधके एक मनुष्य नचाता है ऐसे ही यह कायिक, वाचिक

मानिसक, आत्माके कर्म करता है, जो कहो कि आत्मा निष्किय है; तब सुख और दुःख किसको होते हैं? इसका यह उत्तर है कि जीवमें नि-र्छिप्त जो आत्मा उसको सुख दुःख नहीं हैं परन्तु जो आत्माजीवमें लिप्त है अर्थात् इन्द्रियादि और रिपु आदिके प्रतिविम्ब जो आत्मामें वर्तमान हैं वह आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होसकता, क्योंकि क्रियान्वित पदार्थ समस्त ही उसी पवित्र आत्माके सामने रहता हैं; सुतरां अच्छा बुरा कार्य आत्माके वाध्य होकर करते हैं, इस कारण सुख दुःख वही जीवात्मा ही भोग करते हैं, मनुष्य-शरीरमें जो आत्मा, है वह तीन अंशोंमें विभक्त है। उसके बीचमें बृहदंश आत्मा पवित्र परमात्मा नामक है, क्योंकि गुणातीत स्थानोंसें है । जगतमें कोई पदार्थ परमात्माका नहीं है सुतरां कोई क्रिया भी नहीं है और यही परमात्मा अर्धपरिमाण एकांश पवित्र केवल सत्त्वगुणकी रोष सीमामें स्थित है। उस आत्मांशको भी निष्क्रिय कह सकते हैं।क्योंकि वह कोई कार्यः नहीं करता साक्षीस्वरूप मात्र केवल

नुत्त्वगुणसें आनन्दसयकोष अथदा कारण शरीर मव्यमें लीन होरहा है। यह आत्मांश महदात्मा कहलाता है। इसी सहदात्साके समान एकांश आत्सा ही जीवात्मा है यही संसारमें लिप्त है। इसी कारण सख दुःखका भोग करता है। अतः हे जयन्ती, जो आत्मा शुद्ध वुद्ध अर्थात् इन्द्रियादिमें लिप्त नहीं है उस आत्माको सुख दुःख भी नहीं, इसीको निष्क्रिय कहते हैं, अतएव हे जयन्ती, आतमा निष्क्रिय कहके गृहस्थोंके संग तुम भी अज्ञानी न वनो । पर्ण परमात्माका अधिकांश और आत्मांश क्रियावान् अर्थात् जीवात्मा ही कियावान् है और समस्त आत्मा निष्क्रिय पवित्र है। परन्तु आत्माकी स्वाभाविक शक्तिसे जगत्के समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं आत्माको कुछ ज्ञान नहीं; जैसे आग्निके द्वारा कोई पदार्थ जलता है लेकिन अग्निको ज्ञान नहीं; अतएव हे जयन्ती, जीवात्मा कर्ता नहीं होगा तो मुक्त कौन होगा ?

( प्रश्न ) जयन्ती बोली-हे मातः, आपके तत्त्वोपदेशसे मनमें बड़ी पवित्रता आई, किन्तु और एक विषयमें सुझे सन्देह है उसको कहती हूं सुनिये, श्रान्तिनिबन्धन वा अन्य किसी कारणसे परमात्माका जीवभाव होता है इसमें कुछ हानि नहीं, परन्तु उसी जीवभावकी अना-दितासे अनादिका क्षय किस प्रकार सम्भव होता है ? हे माता, जीवभावसे नित्य संसारभाव होता है; सुतरां जीवोपाधिके प्रशान्त न होनेसे किस प्रकार मोक्ष होसकता है ?

(उत्तर) सहारानी बोलीं—तुमने बुद्धिमत्ताके साथ उत्तम प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो अममें मोहकल्पना कभी प्रामाणिक नहीं है; जैसे निर्मल आकाशमें भ्रमके वश नीले काले इत्यादि वर्णकी श्रान्ति होती है, ऐसे ही असंग निष्क्रिय और आकाररहित परमात्माके सम्बन्धमें विषय-सम्बन्ध घटना भ्रम छोड़कर कुछ नहीं। निर्गुण, निष्क्रिय, सर्वभूत साक्षि ज्ञानमय और आनन्द-स्वरूप आत्माका जीवभाव बुद्धिभ्रमसे ही कल्पित होकर रहता है, वास्तवमें वह झूठा है। क्योंकि महाप्रलयमें जड़स्वरूप जीवभावका भी ध्वंस होता है,जैसे भ्रान्तिनिबन्धन रज्जुसे सर्पका भ्रम होताहै।

परन्तुः श्रान्तिके छूट जानेसे उस अज्ञानका भी नाश होजाता है तैसे ही आन्तिके वशसे मिथ्याज्ञान द्वारा जीवसावका प्रकाश रहता है; परन्तु भ्रान्ति दूर होनेसे जीवभाव नष्ट होजाता है। जैसे सुपु-तिकालमें दृष्ट पदार्थ जागृत अवस्थामें नष्ट होजाते हें ऐसे ही अविद्या अनादि है, और अविद्याका कार्य भी अनादि है; किन्तु विद्याके आविर्भावसें अनादि अविद्या और तत्कार्य अनादि होनेसे भी हम लोगोंके सम्बन्धमें विलासभावनाके समान प्रका-शित होते हैं और अनादि होनेसे भी प्राग्भावका नारा देखा जाता है, किन्तु आद्यन्तहीन आत्माका केवल वुद्धिके साथ उपाधिसम्वन्ध जीवत्वकिएत होता है, इससे भिन्न कोई हेतु देख नहीं पड़ता। आत्मा स्वभावसे ही सभी वस्तुओंसे विशेष लक्षणा-क्रान्त है, सुरतां बुद्धिके साथ आत्माका सम्वन्ध केवल मिथ्याज्ञानके वशसे ही होता है। तम्यक-ज्ञान होनेसे अलीक ज्ञान तिरोहित हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है। जीवात्माके सहित पर-त्माकी एकता ज्ञानको ही सम्यग् ज्ञान कहते हैं, यह वेदोंमें स्पष्ट है। बुद्धियोगमें परमात्मा और

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

जीवात्माका अनन्य विचार द्वारा ही नकी सिद्धि होती है; इसवास्ते जीवात्मा और परमात्माका विचार करना चाहिये, जैसे जल और पङ्क (कीच ) विभिन्न वस्तु होनेपर भी पङ्कही कहाजाता है। पीछे पङ्कके नाश होनेसे जल ही प्रकाशित होता है। जब सद्बुद्धिके प्रभावसे मिथ्याज्ञान नष्ट होजाता है तब सर्वभूतस्थ परमा-त्साका ज्ञानप्रकाशित होता है । सुतरां आत्माके सम्बन्धमें अहंभावयुक्त पदार्थगत ज्ञान भली-भांति छोड्ना चाहिये । परमपुरुष विज्ञानसय कोश भी नहीं कहा जाता विज्ञान मय कोशमें विकारिता जड़ता परिच्छन्नता, दृश्यता, व्यभिचारिता इत्यादि नाना प्रकारके दोष देख पड़ते हैं। सुतरां अनित्य विज्ञानसय कोष नित्य पदार्थ नहीं है। आनन्द प्रतिबिम्ब विशिष्ट रति द्वारा प्रकाशित प्रियाप्रिय गुणयुक्त अभीष्ट प्राप्ति द्वारा उदय शील देह पुण्यशील समुदाय पुण्यानुभव होनेसे स्वयं आनन्दरूपमें प्रकाशित होता है जिसमें देहीमात्रको सहजमें आनन्द प्राप्त होता है, इसका नाम ही आनन्दमय कोश है । सुष्ठित

वहीं आनन्दसय कोप वड़ी स्फूर्तिवाला रहता है। मुपुति और ्जायत् अवस्थासं दर्शनके लिये इसको थोड़ा प्रकाश होता है उपाधियुक्तता प्रकृतिकी विकारिता और पुण्य-सम्बन्धी विकारका मेल होनेसे आनन्द्रमय कोष परमात्मा नहीं कहा जासकता। वेदोंसें यही कोशपश्रक परमात्मासे प्रतिषिद्ध होनेसे वह प्रतिषिद्धकोश सीमास्वरूप जो साक्षी ज्ञानस्वरूप अवशिष्ट रहता है वही आत्मा है। आत्सा स्वयं ज्योतिःस्वरूप कोपपञ्चकसे विशेष ल-क्षण युक्त है, वही तीन अवस्थाओंका साक्षी, नित्य, विकारहीन निरञ्जन सदानन्दमय है, जो सुधीग-णसे अपने आत्मरूपमें ज्ञात होता है। तव ज-यन्ती कहने लगी-सिथ्यात्वनिवन्धन प्रतिषिद्ध उस पञ्चकोषके भीतर सर्वाभावभिन्न अन्य कोई दृष्ट नहीं होता। अतएव हे माता, आत्मा और अना-त्साके विचार सुननेकी हमारी इच्छा है'। विवेकीके सम्बन्धमें कौन पदार्थ ज्ञान रहा । महारानी रात-रूपा वोळीं-तुम आत्मा अनात्मा विचार करनेकी उपयुक्त पात्री हो, परन्तु अविद्या और उसका कार्यसमूह त्याग न होनेसे परमात्मा प्रकाशित

नहीं होता। जिसको कोई अनुभव सामर्थ्य नहीं है, अथवा जो समस्त वस्तुका अनु-भव करते हैं सूक्ष्म बुद्धिबलसे इसीको निविल विज्ञाता आत्मा जानना चाहिये और जो जो मनुष्यकर्तृक अनुभव जिस जिस पदार्थका अनुभव होता है वही वही मनुष्य उसी उसी द्रव्यका साक्षी स्वरूप है, परन्तु बिना जाने हुए पदार्थमें किसी विषममें साक्षिता सम्भव नहीं है। सुतरां आत्माका आत्मभाव इसी साक्षिस्वरूप द्वारा ही अनुभव होता है, क्योंकि परमश्रेष्टं परमात्मा साक्षात् स्वयं विद्यसान है; दूसरा पदार्थ नहीं। जो परमात्मा नाना रूपमें प्रतिभूतस्थ आत्मस्वरूपमें नियत है वह हम हमारा इत्याकारमें अन्तरमें स्फूर्तिमान होकर जायदादि अवस्थामें बहुत स्पष्टरूपमें प्रकाशित होता है। एवं जो नाना विकारभागी अहंबुद्धयादि वस्तु ससृहको देखकर नित्यानन्द चित्स्वरूपमें अपने आप प्रकाशित रहता है, उसीको आत्मा कहते हैं। उसीको निजस्वरूप जानकर अन्तः-करणमें प्रत्यक्ष करना चाहिये; जैसे मूर्व मनुष्य घड़ेमें रखेहुए जलमें सूर्यका प्रतिबिम्ब देखकर

उत्तीको आदित्य सानते हैं उत्तीको रूपक जड-

इतिको आदित्य सानते हैं उत्तीको रूपक जड़इति व्यक्तिके उपाधियत चित्के अभावते असस
अहं रूपका अक्षिमान जानते हैं।

कुष्टिमान् मनुष्य घटस्थित जल और उसमें
पड़े प्रतिविभ्वके रूपको छोड़, प्रकृत शून्यको ही
देखते हैं। ऐसे ही आत्मोन्नतिप्रिय मनुष्य देह
इन्द्रिय और सायाके प्रकाशक स्वप्रकाश स्वरूपमें
जीर चित्प्रतिविभ्वको विसर्जन करके बुद्धिरूपी
गुहामें संस्थित साक्षिस्वरूप अखण्ड ज्ञानमय
सर्व प्रकाशक, सदसद्विलक्षण, नित्य, प्रभु,
सर्वव्यापी, सूक्ष्मतर, अन्तरविहः शून्य और
अपनेसे अपृथक् आत्माको स्वस्रूपमें भलीभांति जानकर पुरुष निष्पाप, रजसे शून्य और
मृत्युहीन होके रहे। निःशोक घनानन्दस्वरूप
सर्वव्यापक परमात्माको कहीं भय विद्यामान
नहीं होता। सुतरां मुक्तिकामी व्यक्तिके उसी
परमात्मारूप आत्मतत्त्व ज्ञान व्यतिरिक्त संसार
पाशसे मुक्तिके लिये दूसरा उपाय नहीं है।

ह्याह्मके साथ अपनी अभेद बुद्धि संसारके मोचनका हेतु है, उसीके बलसे बुद्धिमान व्यक्ति अद्वितीय आनन्दमय ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। ब्रह्मखरूप बुद्धिमान् जन संसारमें पुनर्जन्म नहीं लेते । सुतरां अपने आप ब्रह्मके खरूप स्थित हो जाते हैं। सत्यज्ञानानन्द, विशुद्ध-खरूप नित्यानन्दमय प्रतिभूतस्थ आत्माके अभे-दस्बरूप परब्रह्ममें सर्वदा ही विराजते हैं। आत्मा-को छोड़कर दूसरे पदार्थके अभावनिबन्धनसे यही परसात्मा सत्खरूप एवं परमात्मा द्वैतवत्, अत्युत्तम परमार्थ तत्त्वको ज्ञान अवस्थामें केवल एकसात्र ब्रह्मको छोड़कर दूसरा कुछ विद्यमान नहीं है। यहं जो समस्त स्थावर जंगमात्मक ब्रह्माण्ड अज्ञानके वश नाना प्रकारसे अनुमित होता है, उस नाना प्रकारकी आवनारूप दोषका ध्वंसकारी ब्रह्म है। सृत्तिकाका कार्य रूपसें णामप्राप्त वस्तुसमूह भृत्तिकासे पृथक् नहीं है। सर्वत्र ही मृत्तिकास्वरूप वस्तुसे घडा उत्पन्न होता है; किन्तु घड़ेका अलग रूप नहीं देखपड़ता। कुम्भ नाम असत्य कल्पनामात्र है। कोई मनुष्य नहीं दिखलासकता कि घटका खरूप : सृत्तिकासे

निहा है। सुतरां मोहवशसे 'घट' ऐसा नाम क्वित्रत होता है, यथार्थमें मृत्तिका ही सत्य है। というというできます。これは、はいからは、はいちは、はいはないないは、はいないは、はないないは、はいないないないない。 लत् ब्रह्मका कार्य भी सत्स्वरूप है वही जंगमात्मक सभी ब्रह्म है, उसको छोड़कर और कुछ नहीं है। जिनका अज्ञान दूर नहीं हुआ वही सनुष्य कहते हैं ब्रह्म छोड़के दूसरा पदार्थ है। उस मनुष्यका वाक्य सोएहुए मनुष्यके प्रलापके समान है।

क्षुथर्ववेदान्तर्गत श्रुतिके प्रमाणसे जाना जाता है कि यह विश्वब्रह्माण्ड सभी ब्रह्म सुतरां त्रह्माण्डाधार ब्रह्मसे आधेय ब्रह्माण्डसे भेद कल्पित नहीं होता, जगत् सत्य होनेसे आत्माकी अनन्तताकी हानि होती है, वेदोक्त विरोध होता है, और ईश्वरके लिये असत्यभाषिता होती है। सुतरां यह तीनों महानुभाव गणोंके अनुमोदित नहीं । सर्व द्रव्यके तत्त्वज्ञानके सम्ब-न्धमें ईश्वरकी उक्ति है कि हम पदार्थरूप भूतया-ममें संस्थित नहीं हैं, एवं भूतरूप दीर्घससूह भी हमसे स्थित नहीं है। संसार झूठ न होनेसे सुषुप्ति अवस्थामें प्रतीति क्यों नहीं होती। सुतरां जब

षुप्ति दशामें किसी वस्तुकी प्रतीतिनहीं होती तब विश्व सत्य किस प्रकार होसकता है। इस कारण केवल जायत् अवस्थामें दश्यमान विश्व स्वप्तके समान निष्फल है। यह निश्चित हुआ।

(प्रश्न) जयन्ती बोली—हे माता ! आपकी बात श्रवण करके मन पवित्र होगया, इस समय अविद्या किसको कहते हैं और उस द्वारा जीवा-त्माका क्या क्या कार्य सिद्ध होता है यह विस्तृत-रूपमें वर्णन कीजिये।

(उत्तर) माया और उसके अन्तर्गत कासादि षड्रिपु इन्द्रियादि समस्तका एक नाम अविद्या है। अविद्याका अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं है परन्तु यथार्थ ज्ञानके विरुद्ध ज्ञान (विपरीत ज्ञान) को अविद्या कहते हैं; अर्थात् आत्माको अस उत्पन्न करनेवाला, जैसे शवदहनं करनेवालेको चिताशय्यामें शवदाह करने तक संसारकी अनित्यता बड़ी तीन्न होती है पीछे घरमें आनेपर सांसारिक कार्योंमें फसजानेसे वह वैराग्य नष्ट होजाता है; इसी प्रकार इस अमकी उत्पादक भी अविद्या कही जाती है, यही संसारमें विशुद्ध आत्माको आवरण करके रखती है।

सुनो—जेसे हम लोग पुष्प मधु पीते हैं किन्तु हसको यह शक्ति नहीं है कि पुष्पसे पिनत्र मधु पान करें। सुतरां वहीं मधुसक्वी पुष्पोंसे मधु मुखमें रखकर वृक्षशाखामें संग्रह करती है उसमें उसके थूक आदिका विचार न करके हम उसका पान करते हैं इसी प्रकार संसार है। अत- एवं हे जयन्ती, वहीं अविद्यादि नहीं होनेसे यह अस्थिर संसार थोड़े समयके वास्ते भी स्थित नहीं होसकता, और भविष्यमें आत्माकी मुक्ति भी नहीं होसकती। इस वास्ते संसारमें अविद्या नितान्त आवश्यक पदार्थ है।

हुन अविद्या आत्माको आवरण करके रखती है, और इसी अविद्याके द्वारा उसका आवरण छूट जाता है, उस अविद्यासे आत्माकी उन्नति किस प्रकार होसकती है इसका विचार करना चाहिये।

ज्ञोगुणका काम न होनेसे जीवदेह तैयार नहीं होता है। सुतरां शरीर न होनेसे प्रकृति-आत्मा अर्थात् जीवात्माकी मुक्ति नहीं होसकती, अत एव काम रिपुकी नितान्त आवश्यकता है।

क्वित्वगुण-इसी सत्वगुणसे जीवके आहार करने योग्य वस्तु सस्यादि उत्पन्न होता है, उसी सस्यादिके आहार द्वारा जीवन धारण करते हैं, और जीवात्मा चिन्ताशक्ति और वाक्शक्ति मन एवं बुद्धिशक्ति द्वारा इन्द्रियादिसे परमात्माको आकर्षण करके ज्ञानलाभ करते हैं, उसी ज्ञानसे मुक्तिलाभ करते हैं। एवं दूसरे जीवात्माको ज्ञानलाभ कराके मुक्ति कराता है इत्यादि इत्यादि।

श्वामोगुण-क्रोध म होनेसे कामादि रिपुगणका युद्धमें पराजय नहीं करसकता, मूल बात
यह है कि युद्धही नहीं होता। एवं मनुष्यको
मुक्तिका उपयोगी ज्ञान भी नहीं होता; क्योंकि
मृत्यु ही शिव है ज्ञानदाता जगद्गुरु को ही
शिव कहते हैं। यही जगतके जीवोंका कल्याण
कारक देवादिदेव महादेव नामसे संसारमें
विख्यात हैं। लोभ अर्थात् आकांक्षा न होनेसे
जगतके जीवका कोई काम नहीं होसकता; क्यों
कि इच्छा न होनेसे कार्य कोन करेगा? मोह—
अर्थात् दृढचित्त न होनेसे कोई कार्य सम्पन्न नहीं

होता। सद-अर्थात् नशा न होनेसे कोई कार्य आरम्भ नहीं होसकता। माल्सर्य-अहंकार वा अ-भिमान न होनेसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होसकता। इससे प्रतिज्ञा करके कि 'या तो हम मन्त्र साधन करेंगे नहीं तो देहपात ही होगा ' इसको अहंकार कहते हैं। इन समस्त कार्योंका कर्ता जीवात्मा है। कर्मकर्ता क्मेंन्द्रिय हैं, अतएव जीवात्माका कर्त व्य सत्त्वगुणयुक्त कुद्धि द्वारा मनको स्थिर करके रिपु आदि क्मेंन्द्रियोंसे स्वकार्य अर्थात् संसार और मुक्ति यह उभय कार्य सावधानतासे सम्पन्न करनेका है।

( प्रश्न) हे माता ! उन्हीं त्रिगुण अन्तर्गत रिपु आदि और इन्द्रियादि समस्त हैं। इन तीन गुणोंकी उत्पत्ति पश्चभूतों द्वारा किस प्रकार हुई?

(उत्तर) हे जयन्ति! इस जगतकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें तुमको पहले भी कहा था वह तुमको स्मरण होगा। जिस समय महाप्रकृति आत्माके अंगसे यह पश्च महाभूत परमाणुरूप व्य-ष्टिसे समष्टि हुई, अर्थात् इस जगतकी सृष्टि हुई उस समय इन पश्चभूतोंके महासार जो पश्च रंग विशिष्ट ज्योति पृथक् पृथक रूपसे ( ठाठ, पीत, श्वेत, नीठ, धूसर ) उपरको प्रकाशित होकर भासता है, उसने पश्चरंग एक कम- ठाकृति रूप धारण किया है, वही कमलरूप ज्योति जगत्के ठठाटमें स्थित हुआ। उसी कमल से रंगरंगमें मिठित होकर त्रिगुणकी उत्पत्ति हुई। नीचे अर्थात् पृथिवीमें जलमें उसी त्रिगुणका प्रवाह रस्सी स्वरूप सर्वदा ही पतित होता है।

होहित वर्णकी ज्योति रजोगुण है, किन्तु पीत वर्णकी ज्योतिकी सहायता न होनेसे केवल लाल वर्णकी ज्योतिमें रजोगुण प्रकाश नहीं कर-सकेगा, सुतरां पीतवर्णकी ज्योति किंचित पूर्णरूप लोहितवर्णमें मिलकर रजोगुणकी उत्पत्ति हुई। पीतवर्णकी ज्योति सत्त्वगुण है, श्वेतवर्णकी ज्यो-तिकी सहायताके विना सत्त्वगुणके कार्य प्रकाश नहीं करसकती, सुतरां श्वेतवर्णकी ज्योति थोड़ा पूर्णरूप पीतवर्णकी ज्योतिमें मिलकर सत्वगुणकी उत्पत्ति हुई। नीलवर्णकी ज्योति तमोगुण है, वही नीलवर्ण ज्योति धूसरवर्णकी सहायता विना तमोगुणके कार्यका प्रकाश नहीं होसकता, सुतरां धूसरवर्णकी कुछ ज्योति, नील वर्णकी पूर्ण ज्यो । तिसें सिलकर तसोगुणकी उत्पत्ति हुई ।

( प्रक्न ) हे साता ! उस त्रिगुणद्वारा शरीरकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? यह विस्तृतरूपसे वर्णन करके इस अधीनाकी जिज्ञासा पूर्ण कीजिये ।

( उत्तर) हे जयन्ति, महाराजा और मेरा जन्म रजोगुणमें नहीं है यह तुमसे पहले कहचुकी। ओंकारके स्वभावसे हमारी उत्पत्ति है। हमारे स-न्तानगणकी रजोगुणी उत्पत्ति हुई और होती है। मनुष्यकी उत्पत्ति—जैसा कुम्भकार वेचनेके लिये मृत्तिका द्वारा बहुत खिलौने वनानेकी इच्छा करके पहले एक खिलौना अपने हाथसे बहुत सुन्दर रूपमें प्रस्तुत करके आगमें जलाकर पंका करते हैं, उसी पक्के खेळीने द्वारा अत्युत्तम मिट्टीसे सांचा वनाकर वही सांचा फिर आगमें तपाकर करलेते हैं। पीछे परिष्कृत मिटीसे भर भरके, जल्दी जल्दी बहुत खिलौने बनालेते हैं, ऐसे ही उसी पवित्र ओंकार वा आत्मासे महा-राज और हमारा सचा स्वरूप वना है। इसी मनुष्यसे ही त्रिगुण द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय यह तीनों कार्य पृथिवीमें चलते हैं।

TELL TO THE PARTY OF THE PARTY

ह्यसी मनुष्य शरीरमें त्रिगुणकी स्थिति रख-रैनेके वास्ते उसी ओंकारसे केवल सत्त्वके द्वारा त्रिगुणयुक्त जीवके खाद्य पदार्थ सस्यादि सृज्न करके जीवगणको प्रदान करते हैं। उन्हीं सकल खाद्य पदार्थोंको जीवगण आहार करके देह और त्रिगुणकी रक्षा करते हैं, और रजोगुणके द्वारा जीवदेहसे ही जीव देहकी सृष्टि होती है। वह जीवगण जो समस्त भोजन करते हैं, उनसे जीवशरीरमें रक्त होता है । वह रक्त जमकर मांसमें परिणत होता है । उस मांसका सार मेद है, मेदका सारांश हड्डीके बीचमें मजा है, बाकी मेदका असारांश जमकर चर्म बनता है, चर्मद्वारा शरीरस्थ मांस आवृत होता है, और वही अस्थिमध्यमें जो मजा है उसका सारांश वीर्य है, उसका सारांश वही पाञ्चभौतिक सहा-सार निर्मल ज्योतिद्वारा उस त्रिगुणकी रक्षा होती है। उस त्रिगुणसे सृष्टि, स्थिति, प्रलय यह तीन कार्य संसारमें चलते हैं और जीवशरीरमें बुनि-याद (मूल) जो अस्थि है वहां वह वीर्य जमकर उसी अस्थिमें परिणत होता है।

(प्रश्न) जयन्ती वोली—हे साता! हम देखते हैं इस पृथिवीमण्डल पर आपके वंशोद्भव वहुत सनुष्योंने जन्म धारण किया; उनके बीचमें प्रत्येक सनुष्यके खभाव और आकृति अलग अलग होनेका कारण क्या है? इसका विस्तृत रूप-से उत्तर देकर हमारा मनोमालिन्य दूर कीजिये।

(उत्तर) हे जयन्ती, मनुष्यजाति जव पहले उत्पन्न हुई अर्थात् मेरे पुत्र और कन्यागण सबके ही रूप लावण्य, बुद्धि धर्म इत्यादि सब प्रशंसनीय एक ही प्रकारकी थी। इस समय भी पुत्र और पौत्रादिक सभी एक ही प्रकारके देखे जाते हैं। जब सात पीढ़ी ज्यतीत होगयीं तब इस संसारमें जन्म और मृत्यु भी आरम्भ होने लगा। इस ही समयसे पाप पुण्य और मानवरू-पान्तर और बुद्धिशक्ति इत्यादि प्रकाशित होने लगे। किन्तु वही समस्त पाप, पुण्य रूपान्तर अथवा भिन्न २ चरित्र होनेमें परमात्माकी इच्छा नहीं है। यह सब जीवात्माके कर्मानुसार होता है। इसी प्रकार वतमानमें भी प्रचलित है। इसका कारण सुनो।

जिनिव शरीरमें तीन गुण (रज, सत्त्व, तम) हैं। उन्हींके अनुसार मनुष्योंके चरित, आकृति, धर्म, अधर्म, बुद्धि इत्यादि नाना प्रकारके गठित होते हैं। यह ससस्त ऋषिगणोंने भूत, वर्तमान और भविष्य जानकर निश्चय किया है इसमें कुछ सन्देह नहीं। इस कारण ऋषिगणने बहुत मनुष्योंको इकट्टा करके चारों सनुष्योंके वर्ण और आश्रम नियत किये हैं। जिन मनुष्योंने सत्त्वगुणका परित्याग करके केवल रज और तसोगुणके कार्य करके देहोंका त्याग किया है वही फिर केवल रज और तसोगुण युक्त देह धारण करके इस पृथ्वीमें जन्म ग्रहण करके ठीक युवा अवस्थामें उन्ही रज और तसो-गुणके कार्योंमें लिप्त और धर्माधर्म ज्ञान रहते हैं। केवल पशुतुल्य करते व्यवहार । एवं जगत्में बहुत मनुष्योंमें निन्दित जीवयात्रा व्यतीत करते हैं रज और तमोगुणयुक्त पुरुषशरीरके लक्षण-लिंग विशाल घोड़ेके लिंगके समान चिह्न-वालेका नाम अश्वजातीय पुरुष और उसी जातीय स्त्रीको हस्तिनी नामसे ऋषियोंने कहा है। जो

हार करते हैं, रज और तमोगुणके कार्योंमें अधिक हित रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे जन्ममें भी उन्हीं रज और तमोगुण पूर्ण थोड़े सत्त्व गुण युक्त शरीर धारण करके युवावस्थामें सदा विषय वासनामें लित रहते हैं। ऐसे मनुष्योंके लक्षण—वृषभके लिंगके लमान लिंग होनेसे वृषजातीय और ख्रि-योंको शंखिनी मुनियोंने कहा है। और जिन मनुष्योंने सत्त्व और रज गुणके कार्य वरावर किये और तमोगुणके कुछ अधिक किये, ऐसे मनु-प्योंके शरीरके लक्षण—मृगके लिंगके समान लिंग होनेसे उनको मृगजातीय और उस जातिकी ख्रियोंको ऋषियोंने चित्रिणी कहा है।

क्यिंका अधिक सेवन किया, रज और कार्योंका अधिक सेवन किया, रज और तमोगुणके कर्म आवश्यकतानुसार ऋतुरक्षा और रात्रिमें साधारण निद्रा इत्यादि किये, ऐसे पुरुषके लक्षण–शशक लिंगके समान लिंग अति छोटा होता है। इसवास्ते इस जातीय पुरुषको शशक-जातीय पुरुष और उसी जातिकी स्त्रीको पद्मिनी कहा है। िक्कर ऋषिगणने इन्हीं चारों जातीय पुरुषोंको चार ही प्रकारके कार्य और ज्ञानानुसार चारो प्रकारसे वर्णाश्रमकी व्यवस्था की । जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र । उस शशकजातीय पुरुषके धर्मभाव अधिक होते हैं। क्योंकि उसने सत्त्व गुणके कार्य अधिक किये हैं। इसवास्ते उनको ब्राह्मणवर्ण कहकर व्याख्या की है; क्योंकि वे ब्रह्म जानते हैं। स्रुगजातीय पुरुष सत्त्व रजके कार्य और तमोगुणके कार्य किश्चित् अधिक करते हैं, इससे उनको ऋषियोंने क्षात्रिय कहा है।

ब्हुषजातीय मनुष्योंने त्रिगुणोंमें सत्त्वगुणके कार्य थोड़े किये, रज और तमोगणके कार्य पूर्ण रूपसे भी अधिक परिमाणमें ठयवहार करनेसे ऋषियोंने उनको वैश्यवर्ण कहके ठ्याख्या की है।

श्चाश्वजातीय मनुष्योंने सत्त्वगुणके कार्य कुछ भी नहीं किये । केवल रज और तसोगुणके कार्य पूर्ण रूपसे किये, इससे उनको शूद्रवर्ण कहके ऋषियोंने वर्णन किया।

ख्यह चारों जातीय और वर्णाश्रम अर्थात चारों जातिके पुरुष और स्त्रियोंका दृष्टान्त

पूर्णक्रपमें स्पष्ट होगा पहले ही हम तुमको कहते हैं सुनो. शशकजातीय पुरुष और पद्मिनी स्त्री-जैसे लक्ष्मी हाहाकजातीय पुरुष और पिद्मिनी ह्यां—जैसे लक्ष्मा और नारायण; मृगजातीय पुरुष और चित्रिणी क्यां जैसे—हित्र और पार्वती; वृषजातीय पुरुष और हां जिसे कामदेव और रित; अश्वजातीय पुरुष और हिस्तनी स्त्री—जैसे रावण और मन्दोदरी; यह रावण और मन्दोदरी त्रेता युगमें प्रकट हुए। हे पाठकगण! आपको स्मरण होगा कि पहले स्वायस्भुव मनु और सह ऋषियोंके प्रश्नोत्तरमें इन चारों जातिके पुरुष और चार जातिकी स्वि-योंका वर्णन विस्तृत रूपसे लिखा गया है। (प्रश्न) जयन्ती वोली—हे माता, उन चारों वर्ण और आश्रमोंके मध्यमें ब्राह्मण वर्णकी सुक्ति अनायास साध्य है, क्यों कि वह साच्विक कार्य अधिक करते हैं। क्षत्रिय वर्ण उससे कुछ विलम्बमें मुक्त होसकेंगे, क्योंकि सत्त्वगुणके कार्य उन्होंने ब्राह्मणोंसे कुछ ही कम प्रायः पूर्ण रीतिसे किये हैं। वैश्यवर्णके मनुष्योंने सत्वगुणका कार्य कुछ ही किया, इससे उनके मुक्त होनेकी आशा

बहुत कम है। पर्न्तु सत्त्वगुणके अंशके प्रभावसे कुछ आशा है। और शूद्रवर्णके सत्त्वगुणके कार्य लेशसात्र भी नहीं होनेसे उनके मुक्त होनेका क्या उपाय होगा ? इसका विस्तृत वर्णन कीजिये।

(उत्तर) हे जयन्ती, सत्य, त्रेता, द्वापर इन तीन युगोंमें ब्राह्मण वर्णाश्रमी और क्षत्रिय वर्णा-श्रमी ही अधिक मुक्तिलाभ करेंगे, अल्पपरिमा-णमें बाकी रहेंगे । वैश्य और शूद्र वर्णाश्रमी अधिक संख्यामें अयुक्त रहेंगे। यह लोग कलि-युगकी शेष अवस्थामें अधिक संख्यामें मुक्त होंगे, क्योंकि समस्त जीवोंका एक आचार होजा-यगा। सुतरां उस समय वर्णाश्रम लुप्त होजायगा, अक्तिभाव नहीं रहेगा। तीर्थाद प्रामदेवता लुप्त होजावेंगे। ऐसा होनेपर भी ब्राह्मणका बिलकुल अभाव तो हुआ नहीं; भेद न होनेपर भी जो ब्राह्मणत्व रहेगा उसका शूदके साथ स-स्पर्क होजानेसे सत्वगुणके मिश्रण होनेके कारण दोनोंकी मुक्ति होजायगी।

ज्ञायन्ती बोली—हे माता; धर्मप्रचारक गुरु-गण मुक्तिके लिये किस प्रकार उपदेश करेंगे ? आत्नाकी ही धारणा, ध्यान, दर्शन, आकर्षण

(प्रश्न) जयन्ती वोली-हे माता; आपका सन्देह होता है कि सूर्याप्तिकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? अर्थात् साधारण अग्निसे सूर्याग्नि यह विस्तारसे

त्वाविष्ठानि वोलीं—हे जयनतीः पहले आत्वाकी ही धारणा, ध्यान, वर्शन, आर इत्यादि उपवेश करेंगे; उसीके अनुसार करके जरुदी जरुदी मुक्तिलाम करेंगे। (प्रश्न) जयन्ती वोली—हे माताः अ वाक्य सुनकर आनन्द हुआः अव मुझे सन्देह होता है कि सूर्याग्निकी उत्पत्ति प्रकार हुई? अर्थात् साधारण अग्निसे स् किस प्रकार तेजस्वी हुआः यह विस् वर्णान कीजिये। (उत्तर) हे जयन्ती, वही सूर्याग्नि जब वानल सक्ष्पी अर्थात् साधारण अग्निके भासमान था तब प्रकृति आत्माके उसी सा अग्निके मध्यमें प्रवेश करनेसे अति भ समुद्रमन्थन होने लगा। उससे पृथिवी, नक्षत्रादिकी उत्पत्तिके पीछे उसी साधारण (प्रकृति आत्मा) के ऊर्ध्व पथमें जगत्के देशमें स्थापन किया पीछे प्रकृति देवीने साधारण अग्निके संलग्न ऊपरमें (सूर्याग्निके सहस्रों छिद्र युक्त एक थालीकी भांति (उत्तर) हे जयन्ती, वही सूर्याप्ति जव वड़-वानल खरूपी अर्थात् साधारण अग्निके रूपमें भासमान था तव प्रकृति आत्माके उसी साधारण अग्निके सध्यमें प्रवेश करनेसे अति भयङ्कर ससुद्रमन्थन होने लगा। उससे पृथिवी, चन्द्र, नक्षत्रादिकी उत्पत्तिके पीछे उसी साधारण अग्नि ( प्रकृति आत्मा ) के ऊर्ध्व पथमें जगत्के हृदय-देशमें स्थापन किया पीछे प्रकृति देवीने उसी साधारण अग्निके संलग्न ऊपरमें (सूर्याग्निके ऊपर)

सीमाबद्ध एक पर्दा सृजन करके स्थापित किया। पिछे वही साधारण अग्निसे सार (गैस) रूपी पर्दाके छिद्रसे प्रवेश करके उसी सीमाबद्ध परदेके कारण गोलाकृति धारण किया है, जैसे एक गोल तालाव खनके उसके बीचमें जल आनेसे उसी पुष्करिणीके रूपको धारण करता है उसके समान, पीछे उसी प्रकृति आत्माक तीन अंशका एक अंश पिवत्र होकर (शुद्ध आत्माक तीन अंशका एक अंश पिवत्र होकर (शुद्ध आत्माक समें परिणत होकर) उस एकांश आत्माने जगतके हृदयदेशमें उसी पिवत्र अग्निकुण्डमें प्रवेश किया, इसको ही जगदात्मा वा ओंकार कहते हैं।

(प्रश्न) जयन्ती बोली-हे माता, आपके तत्त्वोपदेशसे मेरा चश्रल चित्त स्थिर होगया, और एक विषयमें जिज्ञासा होती है कि उस महाग्नि सूर्यात्माके पर्विदेशामें उदय होनेके समय हमारे स्पर्शनेन्द्रियमें शीत लगनेका क्या कारण है? उस जगदात्माके हम लोगोंके निकटवर्ती होनेसे वह हमको बड़ा दिखाई देता है और उस सूर्यात्माके उदय होनेके पहले पूर्व दिशामें नाना रंगोंमें रिश्नित होनेका क्या कारण है? विस्तार-पूर्वक किहये।

(उत्तर) हे जयन्ती! प्रभातने सन्या पर्यन्त न्र्यात्मा अपने तेजके द्वारा नीचेकी सृ**सिका ज**ल मुर्शात्मा अपने तेजके द्वारा नीचेकी भूमिका जल अंदि समुद्र नदी आदिका जल वाष्परूपसे अप-देश आक्ष्में आक्षें करती हैं; वयों कि जीवोंके खाच पृथिवी आक्ष्में अपित्त करती हैं; वयों कि जीवोंके खाच श्रम्यादिकी उत्पत्तिके लिये ओसक्ष्मी जलकी आव- श्रम्यादिकी अपर चढ़ जानेसे वाष्परूप पर्दाके वाष्प- श्रम्यादिकी अपर चढ़ जानेसे वाष्परूप पर्दाके वाष्प- श्रम्यादिकी अपर चढ़ जानेसे वाष्परूप पर्दाके वाष्प- श्रम्यादिकी आक्षेत्र अपर चढ़ जानेसे वाष्परूप पर्दाके वाष्प- श्रम्यादिकी आक्षेत्र अपर चढ़ जानेसे वाष्परूप पर्दाके उत्पत्ति के समयमें फिर सूर्यकी उष्णता- श्रमें ज्यास हो जाता है, सुतरां सूर्यका सम्पूर्ण ताप पृथ्वी और मनुष्योंमें लगनेसे गर्म होता है अर्थात् सूर्यात्माके महातेजमें वही बाष्परूपी ज-और ससुद्र नदी आदिका जल वाष्परूपसे ऊप-

( ३९० )

लका पर्दा ऊपर उड़जानेसे जगतमें व्याप्त होजाता है। सुतरां उसी सूर्यात्माका पूर्ण तेज प्रकाशित होता है, इसवास्ते हस लोगोंको पूर्ण रूपसे गर्म लगता है। और प्रभातसमयमें सूर्यात्माके उसी बाष्परूपी जलके पर्दाके विरुद्ध दिशामें रहनेके कारण नाना वर्णविशिष्ट सेघमालासें ही बाष्परूपी जलका दर्शन होता है । उन नाना वर्णींके कारण जगतमें जितने प्रकारके रंग हैं वह सब सूर्यमंडल में रहते हैं, और मनुष्यकी आँखके बीचमें वहीं नाना वर्ण हैं। और जल, सूर्यात्मा और सनु-ष्यके नेत्रके संग विशेष निकटता सम्बन्ध है, क्योंकि "चक्षुर्भित्रस्य वरुणस्याग्नेः" अत एव उन्हीं तीनों पदार्थोंके संयोगसे प्रभात और सन्ध्या समय छोड़के दिनरात्रिके मध्यसें दूसरे किसी समयसें नहीं होसकता। उसी सूर्यउदय और अस्तके समय सनुष्यगण पूर्व और पश्चिस दोनों तरफ सौंदर्य दर्शन करके जो आनन्दानुभव करते हैं वह स-सस्त पृथिवीके स्थानोंमें नहीं हो सकता । क्योंकि समस्त स्थानोंमें एक समय उदय और अस्त नहीं होसकते। कारण कि पृथिवींके सब स्थान समा-

THE MILE TANGET OF EATER HINDER TO THE THE THE THE THREE THE TRANSPORT OF THE TRANSPORT OF